# अफजलुल कानून.

# ROBERT'S

#### REMEMBERANCER OR

# AFZALLUL QANOON OR

Criminal Procedure Code for the special use of the Native States in Rajputana,

#### WHICH

has been compiled by Munshi-Mir-Tufazzul Hoosein,

Son of Mir-Hoosein Ali, Sarishtadur Magis
trates' Court Mount Abu.

----0:0----

Printed at The Shri Venkateshwar Steam Press Bombay.

This compilation of the criminal Procedure Code which is intended use of the Native States of Rajputana, and Central India is most respectfully presented by the compilor to Colonel A. W. Roberts Political Agent, District Majistrate of Abu an officer who is well known for his evide knowledge and experience of the Rajputana States.

Mt. Abu 7 10th of February 1896.

MIRTAFAZZUL HUSAIN,
Sarishtadar Magistrate
Court Mount Abu.

#### PREFACE.

It is a known fact that the system of the working of the Criminal Courts of the Native States, of Rajputana is generally defective and that owing to its being so the income of the States suffurs and Justice is not properly meted out to the subjects some of the larger states have their own Codes, of Criminal Procedure Compiled by one or more of their officials but such codes being incomplete as containing only form about 20 to 25 sections for all imaginable offences are not quite complete and useful.

Act. 45 of 1860 that is the Indian Penal Code is so extantive and has been so very carefully compiled that there has not been found any necessity to make more than a few amendments therein during the last 35 years.

The offences mentioned in the Indian Penal Code are not less frequently committed in any portion of a native state than they are committed in a similar portion of British territory and therefore the omission in the Codes of the Native States of the greater number of the section is to be deplored.

The following offences occur in the Native States.

ABETMENTS

Offences against the Raj

ditto ditto the Raj army

ditto ditto the Public tranquillity.

Offences of receiving bribes.

Offences against and contempt of lawful authority of native states servants.

Offences of giving false evidence.

Offences relating to state coins and stamps.

Offences relating to weight to & to measures.

Offences affecting Public health.

Offences relating to religion.

Offences relating to property.

Offences relating to documents.

Offences relating to breach of contract of service.

Offences relating to marriage.

Offences of defamation.

Offences of intimidation.

Offences of attempt to commit a crime.

For the reasons stated above it is impracticable for Native States Courts to be quided by a Code which contains only a few sections taken from in the Indian Penal Code for the Offences committed in native states are the same as there committed in British Territory although in the former they are known by names different from those given to them in the latter.

For instance the offence of Dacoity is known by the word "Dhara" and offence of adultry or Zina is known as "Cham-chori" in Native States and the offences of receiving bribes "Rishvat lena" is called 'Ghuns lena" in Native States.

There are many other differences regarding the denominations of offences but as a matter of fact besides the difference in the names there is also a difference in the Procedure in the working and disposal of cases for example in Native States the offences of adultry is cognizable by the Police as laid down in section 199 of Criminal Procedure Code.

The point whether the whole of the Indian Penal code or any portion of it should be put in force in the Native States depends on the direction of the Chiefe, I am however of opinion that the Indian Penal Code can as usefully be introduced in Native States as it has been in British India.

As regard the Criminal Procedure Code in force in the larger Native States, I have to State that there are a few concise compilations from them, but in several smaller states the courts have no procedure laid down for their quidance and consequently the officers appointed to mete out Justice dispose of the cases according to their own ideas and inclinations. For instance it is not unusal for a Thanadar of a Native State to have the complainant and the accused in cases of assault, both beaten with shoes, the former getting five strokes and the latter, getting ten. It may be stated that no report of the occurrence or of the mode of the disposal of such cases is either recorded or submitted for the information of any higher authority and even in the more heinous offences the same procedure is observed.

The above reasons caused me to begin the compilation in Urdu and Hindi of a code of Criminal Procedure that may be of use generally to the Native States and I have within a period of 2 years and some month compiled with great trouble this code in Urdu and Hindi mostly composed of the subjects contained in the British Indian Criminal Procedure Code with certain useful addition which have been made with due regard to the prevailing customs & usage.

This compilation is composed of three parts,

The 1st part contains serially the rules connected with the Police and &c. and ends with the Jail Rules, I have also compiled in it the forms connected with these rules, and a Criminal case with all the pro-

cedure necessary and senating, is illustrated from beginning to end

For example in the portion relating to the Police the Forms of Registers and reports connected with each rule have been illustrated and mention has been made of the offences which are cognisable by the Police. Further the form of a petition of complaint and an extract of the Court Fees Acts is also given. The form of summons will also to be found and the manner in which the Talbana ought to be realized showing also the manner in which it is realized in some British provinces. The rate at which the subsistance allowance is given to witnesses and complainants is also mentioned.

As regards the evidence I have given a form showing how it should be recorded.

The questions that should be put to a Doctor in connection with murder poisoning and other circumstances are also mentioned at full length.

An extract of the Oaths Act is also given, and it is shown how a charge sheet should be drawn up. The form of a judgement is also given as well as the forms connected with the Commitment of a case to a higher Court.

The manner in which the Punishment should be carried out and a scale of dict and specimen Registers will also be found in this compilation. Further on there will be seen the form of receipt of money to be paid out or received by courts one detail Register and an abstract one are contained in the Chapter in order to prevent receipt and payment, of money without a written order the forms of the receipt and the Cheque book shown by me can be usefully introducted. And after giving extracts from the Limitation, the Oaths and the Court Fees Act. I have included the Indian Penal Code as an appendix to part one and several other useful subjects are mentioned with the pictures.

In the Second Part of this Code I have shown the manner in which in Sanitation Lighting & contraction of buildings should be carried out and looked after, also showing the rules one for certain taxes, Sketches of Latrines, urinals, and latrines together with instructions for the prevention of Cholera & purifying wells with perminganate of Potassiam.

As regards these subjects I have appended a full copy of the Pamphlet of Dr Hankin with his permission.

The rules regarding Municipals Committees are also contained in this Part.

In the 3rd Part I have mentioned the powers exercised by the Magistrate of Abu as sanctioned by the Foreign Department and also the rules connected with the Abu Municipality and taxes realized in accordance with these rules. These I have translated from English. I have also added a translation of the rules in connection with the requisition for land and of the visits of Native Chiefs to Mount. Abu as amended during time of Colonel G. H. Trevor C. S. I. late A yent Governor General Rajputana. These last mentioned rules will give the most useful information to the Ruling Chiefs and other Notables of Rajputana and Central India. And the Foreign Jurisdiction and extradition act No. 21 of 1879 is also mentioned in this part in full subject.

### ॥ अफ़ज़्लुल्क़ानून ॥

यह किताब यानी मजमूल जान्तह फ़ौजदारी बराय ख़ास रियासत हाय देशी व महज़ व नज़र यादगार आली जनाब फेज़ माआब अंदल गुरतर गुरवा परवर करनेल ए. डवल्यू रावर्ट साहिब बहादुर पोलेटिकल ऐजेन्ट मिजिस्ट्रेट जिला को को ख़ाबा को अंशी ख़ानदान होनेके दर्जी आंशो के अंकील व फ़िहीम मुन्सिफ़ मिजाज़ ग्रीब पर्वर और निहायत तजुर्बहकार मुहिक हरएक जुबान हिन्दुस्तान जो राजपूतानामें अपना आपही नज़िर हैं मुरत्तब हुई ताकि इस मजमूल से रियासत हाय देशी वाके राज पूताना व वस्त हिन्द वग़ैरह मुस्तफ़ीज़ हों और साहब ममदूह का नाम नामी हिन्दमें ताअबद क़ायम व दायम रहै फक़ ॥

अलअटद तफ़ज्जुळ हुसेन बिन् मीर हुसेन अळी देहळवी सरिदतहदार मजिस्ट्रेटी ज़िला कोह आबू ॥

#### श्री परमात्मने नमः।

# दीबाचा भूमिका।

くれなれる

वाज़ै हो कि, रियासत हाय देशी वाक़ै राजपूताना व वस्त हिन्द में अदालत हाय फ़ौजदारी का तरीका उमूमन काबिल इसलाइ और तरभीम है और इसी बद अमली के बाअ़स बहुत से अमूर रियासत हाय देशी की आमदनी के हारिज और हक़तळकी रिआया का मूजिब होते हैं बान रियासत हाय आ़ळा में अहळकारान राजने मजमूञ् जाब्ता फ़ीनदारी अपनी २ रियासतों के फायदे के वास्ते जाब्तह फ़ीनदारी मुरव्विनह क्छमरवे सर्कार अंगरेनी से मुन्तख़िब किय। मेरे नज़्दीक उनकी काफ़ी तौर पर तर्तीब नहीं हुई यानी बाज मनमूअ हाय फ़ौजदारी मुरत्तबा रियासत हाय देशीमें बीस पचीस और किसीमें कुछ उससे ज़ियादा जरायम् मुसर्रह ताज़ीरात हिन्द पर इक्त-फा किया गया है और मनमूञ नाब्तह फ़ौनदारी को निस पर दारो मदार अदालतों के तरीका कारवाईका है बहुत ही मुख्तसिर और गैर मुक़ीद कर दिया है जिसपर अस्ली मतानिव भी फ़ोत होगये हैं इस लिहान से उनका अदम व वुनूद मसावी है-एक्ट ( ४५ ) सन् १८६० ई० याने मजमूञ ताज़ीरात हिन्द वो मजमूञ जामें है कि, जिसमें तमाम जरायम जिनका बिटिश इण्डियामें इर्तिकाब होता है निहायत मुस्तइसन् तौर पर इन तमाअ किया गया है जो दर हक् कित का विक तारी फू और बहुत सूद मन्द है और उसके उमदा होने की क़वी दछीछ यह है कि, वा वजूद ३५ बरस गुज़रने के ता इंदम् मिस्छ दीगर क्वानीन कमतर तरमीम हुआ है, जिस तरह बिटिश इंडिया में उन तमाम जरायम् का इर्तिकाव होता है नो मजमूञ् मज्कूर में मुसर्रह हैं वही जरायम श्यासत हाय देशीमें भी जहूर पिज़ीर होतेहैं ॥

बाब दोम से बाब बिस्त व सोम तक सब दफ़ात मजमूज़ मज़कूर हरएक रियासत के कार आमद और मुफ़ाद हैं, फिर चन्द दफ़ात का मुन्ति क्विब करहेना और बाक़ी को नज़र अंदाज करदेना मेरे ख़याह में नहीं आता ॥

क्या रियासतों में एअानत जरायम् नहीं की जाती— क्या ख़िळाफ़ बज़ीं बारियासत नहीं होसका— क्या अफ़वाज बरीं रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुक्रेर नहीं हैं— क्या आसूद्गी आम्मह ख़ळायक के मुख़ाळिफ़ कोई फ़ैळ नहीं होता— क्या मुळाजिमान रियासत से कोई फैळ निम्बत रियास किया

क्या मुळाजिमान रियासत से कोई फैळ निस्वत रिशवत सितानी ज़हूर में

क्या मुळाजिमान रियासत के इंग्लियारात जायज की तहकीर नहीं होती—क्या झूठी गवाहियां नहीं दी जाती हैं—क्या सिका और स्टाम्प के मुतअ़ छिक, कोई फ़ैळ नहीं किया जाता—क्या बाट और पैमाना रियासतों में रायज नहीं है—क्या आम मह ख़ळायक की आ़फ़ियत और अमन व आसायश और हया और आदात पर रिआ़याय राजकी कुछ असर नहीं हो सका—क्या रियासतों में सिवाय एक कौम के दूसरी कौम नहीं है—क्या निस्म इन्सान पर किसी चीज़ का असर नहीं हो सका—क्या रियासतों में मुतअ़ छिका माळ कोई जुम नहीं होता—क्या रियासतों में दस्तावेज़ात नहीं तहरीर होतीं—क्या ख़िदमत के नुरुस मुआ़यदा नहीं होते—क्या ख़िदमत के नुरुस मुआ़यदा नहीं होता—क्या इज़ाळे हैसियत उफ़ीं नहीं किया जाता—क्या तख़वीफ़ तोहीन मुजरिमानह का अमळ नहीं होता—क्या जरायम का इक़दाम नहीं किया जाता—

फिर ऐसे नळीळुळ क़दर और आळी मंनिळत कार आमद मनमूअ़को नो सहळ तरीक पर वे मेहनत व वे मिन्नत मिछ सक्ता है छोड़कर चन्द जरायम् पर इसर रखना चेमानी दारद्-जहांतक जरायम् वकूआ रियासत हाय देशीका एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है वो वही जरायम हैं जो मजमूब ताज़ीरात हिन्दके अबवाब में मस्तूर हैं मगर हां बिछहाज़ ज़ुबान नामों और तरीक़ा कार्रवाई में बेशक कुछ फ़र्क वाक़ै हो गया है, याने डकैती की जगह घाड़ा, ज़िना की जगह चाम चोरी, और बजाय रिश्नबत के घूंस छेना वगैरह २ बोछते हैं, पस इन जरायम को किसी गैर जुबान में बोळनेसे जरायम की तारीफ़में इल्तळाफ नहीं पैदा होता-तरीकह कार्रवाई में मिन्जुमला दीगर मुरूतलिफ तरीकों के एक यह भी फुर्क है कि रियासत हाय देशीमें जिना के मुकद्दमात में पुलिस की जानिब से दस्तन्दाजी की जातीहै इलाक्ह सर्कार अंग्रेज़ी में बरअक्स बमूजिब दुका (१९९) जाबतह फ़ीजदारी पुळिस को मदाख्छत करने का इंख्तियार नहीं है-यह अमर कि आया मनमूअ ताजीरातके त्तमाम हिस्से या कोई खास हिस्सा रियासत हाय देशीमें रायज किया नावे यह रऊ साय उजाम की राय आछीपर मुन्हसर और मौकूफ है, मेरी इस मौके पर निया चहतर बहस करनेसे यह गरन है कि मनमूअ तानीरात हिन्द दर हकीकृत रियासत हाय हिन्दोस्तानी को मिस्छ बिटिश इंडियाके जुरूर मुफ़ीद है इसिछिये में मजमूत्र ताज़ीरात हिन्दको उसकी असळी हाळत पर छोड़ कर कार्रवाई अदालत हाय फ़ौजदारी की बाबत बहस शुरू करताहूं मखफ़ी न रहे कि रियासत हाय कलोंनें जान्तह
फौजदारी मिस्ल मज़कूरा बाला बनगये और उस पर अमल दरामद भी होरहा
है मगर वो इस कदर मुफ़ीद और कार आमद रियासतों के लिये नहीं है जैसा कि
होना चाहिये छोटी २ रियासतोंमें तो कोई क़ायदाबाज़ान्तह अदालतों का बिल्कुलही मुक़र्रेर नहीं है वहां की कार्रवाइयां अजब बे सरोपा और मन मानी बातें हैं
मस्लन ज़ैदने बक्र को मारा थानह तक नोबत पहुंची थानहदारने पांच जूते बक्र
के और १० जूते ज़ैदके रसीद किये और धक्के देकर निकाल दिया चलो फ़ेसला शुद,
उसकी न कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है न कोई अदालत है जहां पुलिस चारा जोई
के वास्ते मुस्तग़ीस को हिदायत करे यही ढंग और तरीका दीगर वादीत हाय
संगीन का है जो फ़िलवाक़ कमाल दर्जा वे इन्साफी और बदनज़मी का बाअ़स है
और रियासत दीगर फ़वायद से बिल्कुल महरूम रहती है जिसकी इस मौके पर
तक्षरीह नागुफ्ता बेहहै ॥

इन वजूहने मुझको इस अमर पर शौक़ दिळाकर मजबूर किया कि एक जान्तह फ़ीनदारी व दीवानी जो ज़र तरतीब है इस किस्म का उमदा तौरपर बराय फाइ दृइ रियासत हाय देशी उमुमन् और खुसुसन् छोटी रियासत हाय राजपूताना वस्त हिन्दके साफ़ और मुख्तसर आम फ़हम व जुबानउर्दू व हिन्दी मुरत्तव करूं जिस्में इतिल्डमकान किसी अमर के फुरो गुजाइत और खाली अजु मुफाद नहोअल्डमदुलिल्ला, के दोसाछ चन्द माहकी मेहनत शाकह से एक मजमूञ जा़ब्तह फ़ौनदारी तो बतर्ज नदीद उस जा़ब्तह फीनदारी से ( जो अमन्दारी सर्काट अंग्रेज़ी में रायज है ) जिन बातों को मुफ़ीद और सहछुछ तकींब देखा मुन्तिख्व किया बाकी दीगर अमूर तबाज़ाद महज़ ब नज़र रस्म व रिवाज बरियासत हाय देशी तहरीर किये गये, इस जाब्तह फ़ीजदारी के तीन हिस्से कियेगये हैं, हिस्से अव्वळ में पुळिस से छेकर ब तरीक मुसलिख जेळखानइ तक क्वायद तहरीर किये गये हैं और हर जगह हरएक नमूना उसी महळ और मीक़े पर कामिळ और वाज़ह खानह पूरी करके बतला दिया गया है, मसलन् शुरूअ में पुलिस का ज़िक है वहां जैसा २ मौका व-महल है तमाम रिनस्टरों और रिपोर्ट हाय आम व खास वग़ैरह हर दफ्त के महाज़ी छिस दिये गये हैं और यह भी बतछाया गया है कि, फछां फढां जरायम् का-बिछ दस्तन्दानी पुछिस हैं नहां इस्तगासा का निक है वहां इस्तगासा तहरीर करके और नहां रिनस्टरकी नुरूरत है वहां रिनस्टरके नमूने और नहां फीसकोर्ट की नरूरत है वहां कोर्टफीस यानी एकट ७ सन् १८७० ई० का इन्तखाब दर्ज किया गया है

समनका जहां जिक्र है वहां समन तहरीर करके बतलादिया गया है और यह भी बतळा दिया मया है कि तळबाना इस तरीकृहसे वसूळ होता है और दीगर मुमाळि-कमें यह दस्तूर वसूछियत है शरह खुराक गवाहान व मुस्तगीसान जो दीगर मुमा छिकमें मुक्रेरहैं बतला दिये गये हैं, नहां शहादत छेनेका तरीका बतलाया गया है वहां फार्फ इजहार छेनेकेछिये तहरीर करके बतला दिये गये हैं और कुल्छे अमूद और ज़हर खूरानी वगैरहके मुक्दमातमें डाक्टरों और तबीबोंसे सवाल करनेके तरीके उनकी फर्ड लिखदी गईहै हलफ दिये जानेके तरीके एकट इलफ्से इन्तखाब उसी मोकेपर किया गया है, फूर्द करार दाद जुर्मका जहां मज़कूर हुआहे उनके बनानेके तरीके बतलाये गये हैं जब फ़ैसला अदालतसे सादिर हो तो उस फ़ैसलेका मुख्तसर नमूना छिसकर बतछा दिया गया है और जब कोई मुक्हमा किसी अदालत आखियामें किमिट यानी सुपुर्द किया जाताहै उनके मुत आछेका तमाम कागजात यानी कळंदरह व वजूहात सुपुर्दगी वंगैरह तहरीर करके बतळाये गये हैं मुजरमान को सजा दिये जाने और जेळखानाहमें कैदियान की बूदोबाश और खूराक औजान मय रजिस्टरोंके दर्ज किये गये हैं. और चूंकि छोटी रियासतोंमें अदा छतकी आमद्नी का इन्तिजाम नहीं है इसिंखेये तमाम आमद्नी जो अदालतों के मृतअङ्किक हों उनके रिनस्टर दो किस्मके एक रिनस्टर मुफस्सळ और दूसरा खुळासा आमदनी बनाकर दर्ज किया गया है, रसीदबुक चिकबुक के नमूने बतला दिये गथे हैं कि आमद बरामद रूपये की बिछा तहरीरात जारी न रहे तमाम आमदनी अदा छतोंकी रोज मर्रह खुजानह हाय राजमें वे कम व कास्त जमा होजाया करे रिया सतका एक पैसा गुबन नहीं हो सका, माहवारी नक्शह मुकदमात के भी बना कर दिखाये गयेहैं, एकट मीआद एकट शहादत एकट हळफ़ कोर्टफीस एकट के खुळासे जहां जहां मुनासिब माळूम हुये तहरीर हुएहैं आख़िर में ताज़ीरात हिन्द मिस्छ नमीमाके शामिल किया गया है ग्रज यह कि, यह मजमूल क्या है गोया मिस्ल मुरत्तबहुँहै जो रियासतों और उनके अहळकार और कारपदीजोंके छिये आछा दस्तुइछ अमछ है, और चन्द मज़ामीन शुरूअ मज़मूब हाजा में मय तसाबीरिछिसे गये हैं, हिस्सह दोन में रियासत हाय देशीमें सफ़ाई रोशनी सड़कों और इमारतों का इन्तिजाम नो खास रियासत हाय देशी के मुफीद और काबिड तौसीअ रियासत हाय देशी है जिसमें टेक्स का मुक्रेंर होना बतळाया गया है पाखानों और पेशाब खानों के नमूनह जो आदात और रिवाज मुल्काके छिद्दाज्से बहुतही मौंजू हैं गर्मीके मौसिम में हैज़ाकी रोक थाम जो डाक्टर ए, एच, हैं गनसाहब बहादुर एम, ए, फ़ैछो सेंट जान्स काळेज केम्ब्रिज कैमिकछ ऐकजामेनर्स ममालिक. मग्रबी व शमाछी व अवध व ममाछिक मुतवस्सित ने तसनीफ़ फ़र्माया है पूरा रिसाछा नक्छ करिदया गयाहै जो हस्ब मन्शाय चिट्ठी मरकूमह १४ फ़रवरीसन् १८९६ ई० साहब ममदूह शामिछ मजमूञ हाजा किया गयाहै। क़वायद म्यूनिसिप्लेटी हस्ब हाछ रियासतोंके बनाकर शामिछ किया गया है॥

हिस्सा सोम में वे। तमाम इंक्लियारात दर्बारह इन्तिज्ञाम व इिक्लियारात साहब मिलिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू मलिरियह फारन बोफिस वो नीज़ दीगर क्वा इद म्यूनिसिप्रेटी आबू व टेक्स हाय मुक़र्रर करदा म्यूनिसिप्रेटी के अंग्रेज़ी से उर्दूमें तजुमी करके छिसे गये हैं और बाज़ कायदा और ज़ान्ता दरबारह आराज़ी व आमद रऊसाय राज पूताना वगैरह जो जनाब कर्नेंछ जी, एच, ट्रेवर साहब बहादुर सी एस, आई साबिक़ एजेन्ट गवर्नर जनरछ बहादुर ने अपने अहद दौछत में तरमीम और रायज फर्माय हैं उर्दूमें तर्जुमा करके शामिछ किये गये हैं जो वालियान रिया सत और नीज़ दीगर रऊसाय मुक्क राजपूताना व वस्त हिन्द वगैरह के छिये निहायत कारआमद हैं इस हिस्सा में कानून दाद व सितद मुजरिमान व रियासत हायगैर यानी एक्ट नम्बर (२१) सन् १८७९ ई०भी पूरा शामिछ किया गया है।।

अल् अन्द

मीरफ़ज़ुळ हुसेन, वल्द मीर हुसेन अली ज़ैदी देहलबी सरिश्तहदार मजिस्ट्रेटी ज़िला कोह आबू

# फ़ेहरिस्त हिस्सह व अबवाब. मुतआ़िक़ा ज़ाबतह फ़ौजदारी। रियासत हाय देशी।

विषय.

पृष्ठ. | विषय.

| ॥ हिस्सह अन्तर्भा नान अन्यस्य द्वारान क्रमासन                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाब अव्वळ-रियासत हाय देशी में वराय कळमबंदी इनहार गवाहान ८३                                             |
| पुळिसका तक्हर ४ बाब सोळहवां - फ़र्द क़रार दादे जुर्म ८६                                                |
| बाब दोम-पुछिस की ख़िद्मतें ५ बाब सत्तरहवां, कार्रवाई व मुक़ह्मात                                       |
| बाब सोम-देहाती पुछिस का तक़र्हर काबिल इनराय समन ९०                                                     |
| और उनकी खिदमतें १९ बाब अठारहेवा, कारवाई ब मुक़हमात                                                     |
| बाब चहारुम-दरबारह इमदाद अज्जा- काबिल इजराय वारन्ट ९४                                                   |
| विस्थाम्मह खलायक २१ बाब उनासवा, तहकाकातब मुकद्मात                                                      |
| नाम गुन्म-तरीका गिरफ्तारी अञ्चलास काबिल तजवाज अद्देश हाय अलि १००                                       |
| मम्बानमान २०४                                                                                          |
| काव इक्श्रीत्वा नारंग ३३ वाव इक्श्रीतवा सम्बद्धान                                                      |
| के आग्रायन की उक                                                                                       |
| बीब हम्तुम्-पुळिस क जनकह कारानः तामीळ ११२<br>सीम तनक्वाह व दीगर कारवाई का बाब बाईसवाँ, मुतफ़्रैकात १२४ |
| जिक " " जमीमह ताज़ीरात हिन्द मय नमूने                                                                  |
| बाब हश्तुम-अदालत हाय फ़ीजदारी हाय रजिस्टर १२६                                                          |
| का तक्हर और उनके इंग्लियारात ३५ हिस्सा दोयम                                                            |
| बाबनेहुम-मुकाम नाळिशात ३६ इन्तिजाम सफाई व रोशनी वगैरह                                                  |
| बाब दहुम्-आगाज कारवाई इस्त- रियासत हाय देशी में                                                        |
| गासह · · · · · · ३७ बाब अन्वळ-दरबारह कुवाअद सफ़ाई                                                      |
| बाब ग्यारहवां-समन और उसका वरसाछह हैना डाक्टर हेन्कन                                                    |
| तरीका तामील ४२ साहब बहादुर २४६                                                                         |
| बाब बारहवां-वारन्ट गिरफ्तारी और बाब दोम-तैयारी पाखानह जात और                                           |
| उसकी तामील ४६ उसकी सफ़ाई मय नक्शा पाखानह                                                               |
| बाब तेरहवां-इितहार और कुरकी जात २५६                                                                    |
| जायदाद मुळ्निमान् रूपोश ४८ बाब सोम,शहरी सड़कों का इन्तिज़ाम २५०                                        |
| बाब चौद्हवां—तरीका कृष्ठम बंदीय बाब चहारुम, रियासत हाय देशीमें                                         |
| श्रहादत बमुक्हमात फ़ौनदारी ६१ इमा रात की तामीर "                                                       |

विषय. विषय. बाब पंजुम्, रियासत हाय देशी में 293 जाबतह फीजदारी ... २५९ १०-दूसरा इहितहार दरबारह हिफ़ा-रोशनी का इन्तिज्ञाम बाब शजुम्-टेक्स दहिन्द गान २६३ जत जानवरान् •••• " रियासत हाय देशी .... ११-क्वाअद टेक्स अस्पाणान् व बाब इपतुम्-क़वायद मुतअ्छिकह आराबहा ... ११२-सक्युर्कर तशरी फ़आवरी रऊसाय हिस्सह सोम राजपूताना .... ... २९९ १-फेहरिस्त १३-कायदह टेक्स बसगान मय २-नोटिफिकेशन द्रबारह इंक्त्यारात इम्तेना द्रबारह नछाये जाने साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह · · · .... २९६ गाड़ी हा .... ••• •• २७० १४-नोटी फ़िकेशन दरबारह फ़ीस आबू ... कोर्टहा ३-तरमीम नोटी फ़िक्शन मज़ २७३ १५-तर्जुमा चिट्ठी साहब अध्वछ कूर .... ... ५-म्यूनिस्पिळ रूळ .... ... " असिस्टेन्ट एजेन्ट गवर्नर जन-रळ राजपूताना बनाम जमीअ 4-क्वाअ़द बराय हुसूळे अराजी अफ़सरान् पोछेटिकळ राजपू-ब गृरज् तामीर वर कोहे आबू .... २८१ ... 399 ६-क्वाअ़द् मृतअ़छिक्ह सफ़ाई " ताना १६-एक्ट दाद्वसितद् मुनारमान् व ७-मताछिबेह खुफ़ीफ़्ह का एक्ट सन् इंग्लियार रियासत ग़ैर .... ३०१ .... २८६ १८८९ 30 १७-फ़ेहरिस्त मानी अलफ़ाज़ मुस्ता ८–आबूके जंगली पारेन्द्रोंकी हिफा-जुत का कातून ... ... २९१ १८-दीबाचा बजुबान अंग्रेज़ी- .... ९-नोटी फ़िकेशन दरबारह तरमीम

> फ़ेहारेस्त क़वानीन् जिनका इन्तखाब इस मजमूअ में शामिछहै.

मजमूञ ताज़ीरात हिन्द एक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० कोर्ट फीस एक्ट नम्बर ७ सन् १८७० ई० मियाद एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ईं० इल्फ़ हिन्द एक्ट नम्बर १० सन् १८७३ ई० शहादत हिन्द एक्ट नम्बर १ सन् १८७२ ई०

## दाद व सितद मुजरिमान नम्बर २१ सन् १८७९ ई॰ तरमी-मञ्जदा एक्ट नम्बर १२ सन् १८९१ ई॰ फ़ेहरिस्त दफ़आत मय मुख्तसर मज़ामीन।

| विषय. पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . विषय. पृष्ट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय. पृष्ठ  वनह तसिमयह द्रबारह  इनतमाअमनमूअहाना १  १ नाम मनमूआ "  २ वसअत मनमूअबारियासत  हाय देशी "  ३ तफसीछ हिसस पुळिसके माने और उसकी खिद्मतोंकी ता- रीफ़ मय तसावीर "  ४ ओटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पु  ळिसऔररियासतहाय कळामें  सुपरिन्टेन्डेन्ट पुळिस दर्जह  आळा समझा नायगा "  ६ मकान ओहदे दारान पुळिस " | १२ तैनाती हेड कानिस्टेबळ व<br>कानिस्टेबळ द्र स्टेशन पुलिस<br>व गशत करना सब इन्स्पेक्टर<br>का अपने तमाम हल्कहमें व<br>निगरानी कानिस्टेबळांका हथि-<br>यारोंसे मुसल्ळह होकर व<br>तहरीर रिपोर्ट व रिजस्टर<br>आम मय नमूना रिजस्टर "<br>१४ मुक्दमात संगीनमें पुलिसका<br>तफतीश करना मय फर्दे<br>जरायम काबिळद्स्तन्दाजी<br>पुलिस " |
| सुपरिन्टेन्डेन्ट पुळिस दर्जह आठा समझा जायगा " ६ मकान ओहदे दारान पुळिस " ७ वर्दीओहदे दारान पुळिस " ८ दियाजाना डंडा और तळवार अहा ळियान पुळिसको " ९ ळिबासहेडकानिस्टेबळ व सब- इन्स्पेक्टर व इन्स्पेक्टर " १० जिम्मेवारीअहाळियान पुळिस विद्योंकी " ११ तैनाती पुळिस दरचौकी हाय वाकेशहर व तमैय्युर व तबहुळ         | जरायम काबिछदस्तन्दाजी पुछिस " १५ तफ़्तीशका हाछरोजनाम चा सासमें दर्ज करना और अफसर आछा को भेजना ८ १६ हरएकिरिपोर्टमेंवक्क्दिनतारीस माह व सन् का दर्ज करना " १७ पुछिसके रूबरूअजिसमुछिनम ने इक्बाछ जुमें किया हो उस को किसी मिजिस्ट्रेटके रूबरू छेजाना और इक्बाछ तहरीर कराना " १८ मिजिस्ट्रेटका इक्बाछ तहरीर                    |
| उनका ••• ••• ५                                                                                                                                                                                                                                                                                              | करके तसदीक करना "                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| विषय.                             | দৃষ্ট.               | विषय.                                               | ुष्ट.         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| १९ फर्द खानंह तलाः                | धी और रोज            | ३० तळाश रहजन व डकैत इनित                            |               |
| नामचा खास व                       | गिरह मय न-           | हारी वगैरह                                          | 17            |
| क्शा जुमे भदाळ                    | त में चाळान          | ३१ अमवात छावारिसका होना                             |               |
| करना नमूना रो                     | ज नामचा              | व फेहारेस्त असबाब रूबरू                             |               |
| खास व नक्शा                       | जुर्म "              | अशखास मातबर तहरीरहोना                               |               |
| २० तफतीश वाव                      | क्ञात मर्ग१ <b>१</b> | व रिपोर्ट कर्ना अपने अफ्सर                          |               |
| २१ तफतीश मर्ग                     |                      | को मय नमूना रनिस्टर छा-                             |               |
| मय नमूना ज्                       |                      | वारसी                                               | ઇ જ           |
| व नमूना रिपोर्टः                  |                      | ३२ तमाम सामान पर नम्बर छगा                          |               |
| २२ भेजाजाना तमाम                  | _                    | या जाना और मालखाना                                  |               |
| तफतीशका अ                         |                      | सर्कारीमें महफूज रखना व न                           |               |
| पुछिस अपने अप                     |                      | कदीका खजाना राजमें दाखि-                            |               |
| २३ हमातन् कोशि                    |                      | लिकया जाना                                          | ર્ <b>ફ</b> . |
| सका द्रवारह                       |                      | ३३ माळ लावारिसकीबाबत इतित                           |               |
| अमरवाके                           |                      | हार मियादी शश माह जारी                              |               |
| २४ मुन्तस्वव होना<br>रिजस्टर आमसे | ारपाटाका<br>रोजनामचे | होना '                                              | •             |
| खासमें                            |                      | ३४ जो माल छै माहतक खराव                             |               |
| २५ चौबीस घंटेमें                  | रिपोर्ट कर्ना        | हो जावै उसका नीलामिकया                              |               |
| मय हथियार व                       | _                    | जाना '                                              | 7             |
| तको                               |                      | ३५ बाद इनक जाय मियादछ माह-                          |               |
| २६ तलाश रूबरू अ                   |                      | माल लावारसी मिल्कियत                                |               |
| •                                 | तलाशी १३             | राज मुतसब्बर होगा                                   | 13            |
| २७ मस्तूरात् पर्दा                |                      | ३६ तैयारी मालसाना व रक्सा-                          |               |
| त्लाशी के वक्त न                  |                      | नाना रिनस्टर माल खाना                               |               |
| फैलका खिलाप                       |                      | मय नमूना रजिस्टर १<br>३७ रजिस्टर माळ ळावारसीके      | 7             |
| रिवाज                             |                      | वास्ते पूरा एक वर्क होगा १                          |               |
| २८ तलाशी मस्तूरात<br>रतोंके       |                      | वारत पूरा एक वक हागा र<br>३८ नीलामी फेहरिस्त बादनी- | ( &           |
| २९ तफतीशके वक्त                   | _                    | लाम शमूल मिस्लके वास्ते                             |               |
| वताअही किसी                       |                      | भेजा जाना और रजिस्टर                                |               |
| अज जानिब पुछि                     |                      | की दुरुस्ती होना                                    | 17            |
| ALL MILLER                        | 11                   | . d. 1 O c mit Ar it.                               |               |

| विष          | य.                           | पृष्ठ. |
|--------------|------------------------------|--------|
| ३९           | तफ्तीशके वक्त मुकद्मात       |        |
|              | काबिल जमानतमें मुलाजमा-      |        |
|              | न्का जमानतपर रिहाहोना        | 17     |
| ४०           | मुळाजमान्से जमानत नामा       |        |
|              | मय मुचलका लिखाया जाना        |        |
|              | ( मय नमूनह ज्मानतनामा        |        |
|              | व मुचलको )                   | 77     |
| 88           | मुक्दमात गैर काबिल दस्त      |        |
|              | न्दाजीमें पुलिसका दस्तन्दाजी |        |
|              | नकरना                        |        |
| ४२           | दौरान् तहक़ीक़ात में तछाशी   |        |
|              | रोबरू व अशखास मातबर          | 11     |
| ४३           | तहकीक इस अमर की कि           |        |
|              | देहात में कौन २ लोग इस       |        |
|              | लायक हैं जिनको ख़िदमात       |        |
|              | पुळिससुपुर्द हों · · · · ·   | 77     |
| ४४           | काम से वाकिफ किया जाना       |        |
|              | पुळिस देहातीको जरिए पुळिस    | 1      |
|              | शहरी                         | ינ     |
| <b>પ્ર</b> પ | मुखिया छोग काबिछद्स्तन्दा-   |        |
|              | जी मुक्हमात में मिस्छ        |        |
|              | पुलिस कारबंद होंगे           |        |
| ४६           | संगीन मुक्डमात की तफ         |        |
|              | तीश के वास्ते अफ़सर पुळि     |        |
|              | स मौके पर पहुँचेगा           |        |
| જુ છ         | देहाती पुळिस ऐसे फिरकोंके    | ,      |
|              | तलाश में रहेगी कि जो बइ-     |        |
|              | छाके दीगर गारत गरी कर-       |        |
|              | के अपने मसकन में चले         |        |
|              | आते हैं                      |        |

|                                                | ,      |
|------------------------------------------------|--------|
| विषय.                                          | पृष्ठ. |
| ४८ मुश्तबृह लोगोंकी ओहदे दा-                   |        |
| रान् पुलिस शहरी को इत्त                        |        |
| ळाञ दियाकरैं                                   | 77     |
| ४९ सनायापता मुनरिमान्को                        |        |
| देहाती पुलिस निगरानी रक्खे                     |        |
| गी                                             | 77     |
| ५० वारदात मवेशीके इन्सदादके                    |        |
| लिये देहाती पुलिस रेवड़                        |        |
| और गोलोंको निगरानीमें                          |        |
|                                                | 77     |
| ५१ हरएक मवेशीके किसी खास                       |        |
| मुक़ाम जिस्मपर एक निशान                        |        |
| लगाया जावेगा                                   |        |
| ५२ मृताफ़िरान जो किसी दह व                     |        |
| कारियहमें क़याम पिज़ीरहों                      |        |
| उनसे आमद व रक्तका हाळ                          |        |
| द्युरेपत करना<br>५३ स्रोजका अपने इलाकेसे दूसरे | ,      |
| इलाके तक पहुँचाना                              | 17     |
| ५४ मुसाफिरान्को अपने २                         |        |
| इलाकेसे व स्वीरयत निकाल                        |        |
| ना फीस छकर अगवादेना                            |        |
| ५५ पुलिसको आम ख़लायक की                        |        |
| जानिबसे इमदादः                                 |        |
| ५६ वारन्टकी तामीलके वक्त हर                    |        |
| शल्स की मदद देना फर्ज़ है                      |        |
| ५७ हर शल्स को पुलिसमें वारदा                   |        |
| ं संगीनकी इत्तलाय करनी चाहि                    |        |
| ५८ अहल्कार पुळिस या दीगर                       |        |
| अशसास जो मजाज गिरफ्तार्र                       | T      |
| किसी दूसरे शल्स के किये                        | Ι.,    |
| गये हैं गिरफ्तार करें                          | , 11   |

| ( in fair in the           |   |
|----------------------------|---|
| विषय. पृष्ठ.               | 1 |
| ५९ गिरीफ्तारी जिसञ्चल की   | Ę |
| मकसूद हो वह इरादा          |   |
| फरारी पर रखताहो तो पु-     |   |
| छिसको इरएक तद्बीर गि-      |   |
| रफ्तारीके छिये करनी चा-    | ६ |
| हिये २२                    |   |
| ६० जब मुल्रजिम किसी-       |   |
| श्रुष्स के मकानमें घुस गया |   |
| हो तो, अज़ जानिय सा-       |   |
| हब खानह खातिर रव्वाह पु    |   |
| छिस को मदद देनी चाहिये "   | 8 |
| ६१ अगर दखल न । मिलसके तो   |   |
| पुछिसको किसी दरवाजह को     |   |
| तोड़कर दखळ करना चाहिये     |   |
| औरत पर्दा नशीनको दूसरे     |   |
| षरमें चले जानेकी मोहलत     | 8 |
| माकूल <b>दी</b> जावे "     |   |
| ६२ अगर अहळकार पुळिस किसी   |   |
| मकान से बाहर निकलने की     |   |
| रोका गया हो तो द्रवाना     |   |
| तोड़कर निकल सकता है        | ٧ |
| ६३ शल्स गिरत्फार शुदा पर   |   |
| तशदुद न होगा '             |   |
| ६४ अहलकार पुलिस शल्स       | 9 |
| गिरफ्तार गुदा को गैर काबि- |   |
| ल जमानत में तलाशी लेकर     |   |
| हथियारों को अपने कज्जहमें  | ٠ |
| नेसर वा अस्ताने गुलाल      | ł |

विष्य. पृष्ठ. ५ हरेक पुलिसके अहलकारको इंक्तियार है अञ्चलास मुन्द र्जह दफ़ह अहाजा को बिछा हुक्म गिरफ्तार करे ... २३ ६ अहलकार पुळिस उस रियासतके इलाकेमें जिस इलाकेसे उनका तअल्डुक है। मुलाजिमान् बिला वारन्टके गिरत्फारी के तअङ्ख में चले जावें... ७ पुळिस किसी शख्स को२४घंटेसे जियादा अर्सेतक हिरासतमें न रख सकेगा ... ... २३ ६८ मुळाजिम जुमानत पर अगर जमानत वा मुमकिन होतो अदालतमें चालान करे .... " ९ हरएक कानिस्टेबल जो जुमरह पुछिसमें भर्ती हो उसका नाम ब तरींकै मुन्दर्जह दर्ज होगा (मय नमूनह राजिस्टर तकर्री कानिस्टेबळान ) ... ०० हरएक कानिस्टेबलानेकवास्ते रजिस्टर में एक २सफ़ा पूरा छोड़ना चाहिये --- -- २५ ११ तमाम हथियार और छिबास राजिस्टर में दर्ज किया जावे गा ( मय नमूनह रजिस्टर छिबास व इथियारान्) " २ हरएक महींने की आसिर तारीखों में एक बरावर्द तन रव्वाह मुरत्तबहुआ करेगी "

वृष्ट.

| विषय.                                                | वृष्ठ. |
|------------------------------------------------------|--------|
| ७३ कानिस्टेबळ ना ख्लान्दाह                           |        |
| अपने २ नामके महाजी मुहर                              |        |
| सब्त किया करेंगे ( नमूनह                             |        |
| रजिस्टर बरावुई तनसाह                                 |        |
| अमला पुलिस मय गोश                                    |        |
|                                                      | २६     |
| ७४ जो कानिस्टेबल हैंडकार्टरसे                        |        |
| अछग हों उनकी तनखाह मनी                               |        |
| आर्डर के जरिए से भेजी                                |        |
|                                                      | २९     |
| ७५ हस्बनमूना अफ़सर पुलिसके                           |        |
| पास रिनस्टर रहेंगे (मयन-                             |        |
| मूने तीन रजिस्टरोंके)                                | 77     |
| ७६ अदाळतोंके इल्तियारात (मज<br>मून अदाळत मय तसावार ) | 24     |
| ७७ हरमजिस्ट्रेट अपने २ इस्ति                         | 47     |
| यारातमुक्दमहमुतदायरामेंना-                           |        |
| •                                                    | "      |
| <b>%</b> जब कोई मुकद्दमा ऐसा                         |        |
| दायर होकि जिसमें उस                                  |        |
| अदाळतको दस्तंदाजी का                                 |        |
| इंग्लियार नहीं तो मुस्तगीस                           |        |
| को अदालत मजाज में चार-                               |        |
| ह नोई की हिदायत होगी                                 | 77     |
| ७९ हर अदालत व कुसूर अदम्                             |        |
| अदाय जुर्माना वो सजाय                                |        |
| तजवीन करे जो हस्ब दफह                                |        |
| ६७ ताजी रात हिन्द मह                                 |        |
| दूद हुई है "                                         |        |
| ८० वक्तन् फं वक्तन् अदालतको                          |        |
| वह इंग्लियारात रियासत<br>से दिये जा सके हैं जो       |        |
| ता । प्या जा वाग ह जा                                |        |

मुनासिवहों

| विषय.                        | पृष्ठ. |
|------------------------------|--------|
| ८१ कोई अदालत मजाज अपने       |        |
| इस्तियारात मुफव्वजा से       |        |
| सजा देनेकी नहीं है           | ३६     |
| ८२ अदालतों की निशन्त         | 11     |
| ८३ कोई अदालत खुद फरीक मुक    |        |
| इमा होकर कार्रवाई न करेगी    | רר     |
| ४४ रियासत किसी हाकिमको       |        |
| मुअत्तल व मौकूफ़ करसक-       |        |
| ती है                        | רר     |
| ५ मुशाहिरा रियासत से हस्बिछ- |        |
| याकत अहलकारन् दियाना         |        |
| वेगा                         | רו     |
| ६ रियासतसे इर् अट्रालतमें    |        |
| अमला मुकर्रर होगा            | 77     |
| ७ किसी कस्बह में अगर कसरत    |        |
| मुक्दमात हों तो किसी दर्ज-   |        |
| हका माजिस्ट्रेट मुकरेर होगा  |        |
| ८ अहकाम व तगीर व तबदी छ हु   | -      |
| क्काम रियासतके अखबारमें      |        |
| मुक्तहर हुआ करेंगे           | 7      |
| ९ इस्तगासा तहरीरी जहां बि-   |        |

नाय इस्तगासा पैदा हुई हो दायर होना चाहिये ... "

९० अदास्रत आसा मृतआङ्किकं मकासिद जैसा २ हो अहकाम सादिर करेगी ... ... ३७

९१ अदालत हाय आला हुक्म सादिर कर सकती है कि कोई मुक्हमा फलाँ अदालत

से फैसक हो

पष्ट. विषय.

प्रष्ट.

९२ हर एक हाकिम अदालतब सिलसिल्ह मुन्दर्जह हाजा जरायम् की समाअत करेगा "

< को दरव्वस्ति पेश हों वह नमूनह मुन्दर्जह दफह हाजा उर्दू
ख्वाह हिन्दीमें तहरीर होंगी
(मयनमूनह इस्तगासह )... "

९४ हरएक इस्तगासा के साथ फीस दीजावेगी (खुडासा कोर्ट फीस एक्ट नम्बर ७ सन् १८७७ ई०) .. ३८

९५ मिनस्ट्रेट बर तबक इस्त-गासा अन रूय इछफ मुस्तगी स का इजहारले · · २९

९६ इस्तग़ासा की सिहतमें छग़-जिश होवे तो किसी अह-छकार पुछिस के पास भेजदे ४०

९,७ अगर मिनस्ट्रेट इस्तगासहको अपनी समाअत के छायक न समझे तो मुस्तगीस को हाकिम अदाछत मजाज के रोबक पेशकरनेके छिये हिदायतकर •••

९८ ओहदेदार पुलिस बाद तफर्ता-शके उसी मिनस्ट्रेट की खिद मत में रवानह करे जिसने तफतीश का हुक्म दियाथा "

९९ अगर इस्तगासह की ना ज-वाजी माछूम होवे तो इस्त-गासा सारिज कर दिया जावे "

१०० तमाम इस्तगासे रजिस्टरमें दर्ज होंगे (नमूनह रजिस्टर <sup>अ</sup> १०१ अगर वजह काफी हो तो सम-न या वारन्ट जारी कियाजावे (समन और वारन्ट का नमूना) ··· ··· ४१

१०२ अगर जमानत हो सकर्ताहै तो यह इबारत और तहरीर होगी ४२

१०३ समन का मुरत्तव होना "
१०४ जिसके नाम समन जारी हों
उनको चाहिये कि तामी-

छकुनन्दा की दरस्वास्त पर समन छेकर दस्तखत करें "

१०५ समन किसी अहल सान्दान अज किस्मे जुकूर पर तामील होगा .... ... "

१०६ मुळाजिमान् महक्मह हाय रियासत की तामीळ उनके अफ्सरान्के मार्फत होगी ४३

१०७ अगर मुल्लिम दूसरे जिल्लेमें मगर उसी रियासतके इल्लाके हुकूमत में तामील करना हो जरिए तहरीर में जा जावेगा ... "

१०८ जिस अदालतमें समन मुरसिल होगा वह अदालतवाजान्त तामील करके अदालत असदार कुनन्दा सम-नको वापस करेगी मय नम् ने बराय वसूल तळवाना बर वक्त इजराय समन या

वारन्ट ... ... भारत

| अतुक्रमा                                  |
|-------------------------------------------|
| विषय. पृष्ठ                               |
| १०९ वारन्ट मुहरी और दस्त                  |
| सती अदालत होगा ता तामील                   |
| मनसूख न होगा ४६                           |
| ११० हर वारन्टकी पुश्तपर नमा               |
| नत छेने वा न छेने की बाबत                 |
| अदालत तहरीर करे( नमूना "                  |
| जमानत नामा मयमुचळका) "                    |
| १११ वारन्ट अहळकार पुळिसके                 |
| नाम जारी होगा ४७                          |
| ११२ बाद्तामील वारन्ट अदालत                |
| मजाज में मुळजिम को भेज दें "              |
| ११३ मुळजिम को वारन्ट का मत                |
| छब समझा दियाजावे "                        |
| ११४ वारन्ट की तामील किसी                  |
| दूसरे हिस्सह जिल्लं में जो                |
| रियासतेक मुतअल्लिक्हो "                   |
| ११५ इमदाद तामील वारन्टके                  |
| वक्त अज़ जानिब पुळिस<br>स्टेशन ··· ··· '' |
| ११६ वारन्टका रजिस्टर ( मयन-               |
| मूने रिनस्टर ) "                          |
| ११७ इश्तिहार द्बीरह हाज़िरी               |
| मुळिनमान रूपोश : ४८                       |
| ११८ मुश्तहरी इश्तिहार ४९                  |
| ११९ कुरकी जायदाद बाद इनक्-                |
| जाय मियाद मुकरेरा ब तरी-                  |
| के कार्रवाई                               |
| १२० नायदाद मियाद मुकर्रह के               |
| अंदर जुप्त होगी और ६                      |
| माहतकनीळाम होगी "                         |
|                                           |

| विषय.                                                 | वृष्ट. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| १२१ हाजिर होकर मुळजिम अदा-                            |        |
| छत को मुतमइन करदे कि                                  |        |
| बोह छा इल्मथा तो जायदाद                               |        |
| वापस होगी मय नमूनह इ-                                 |        |
| दितहार कुर्की                                         |        |
| १२२ द्स्तावेजात के वास्ते वारन्ट                      |        |
| तलाशी                                                 |        |
| १२३ किसी रियासतको वारन्ट                              |        |
| तलाशी दस्तावेजात मुताल्लि-                            |        |
| का डाकसाना व टेलियाफ                                  |        |
| के वास्ते जारी करनेका इंग्लि                          |        |
| यार न होगा                                            |        |
| १२४ वारन्ट तलाशी में मुफस्सलन्                        |        |
| मुकाम या मकान की हडूद्की                              |        |
| सराहत                                                 |        |
| १२५ सिवाय मजिस्ट्रेटदर्जह दोम व                       |        |
| सोमके मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वरू<br>को माळ मसरूका व जाळी |        |
| द्स्तावेजात व मवाहीर के                               |        |
| तैयारी के मुकाम में तलाशी                             |        |
| छेने के इंग्लियारात                                   |        |
| १२६ अगर वारन्ट तलाशी किसी                             |        |
| दूसरे हिस्सह निर्छ रियासत                             |        |
| से सादिर हो तो तामील                                  |        |
| कुनिन्दह अपने अफ़सर की                                |        |
| मार्फत अशियाय तलाशी                                   |        |
| पेश करेगा मय नमूने वारन्ट                             |        |
| तळाशी बराय इन् कशाफ़                                  |        |
| हाल खास जुमे व वारन्ट तला                             | -      |
| शी मुश्तवा मुकामकी 👵                                  | . 17   |

| विष   | ाय.                                           | ृष्ट. |
|-------|-----------------------------------------------|-------|
|       | किसी शल्स को बेजा तौर                         | -     |
| •     | पर मुकैय्यद रखने के छिये                      |       |
|       | वारन्टतलाशी                                   | ५४    |
| १२८   | अहतमाम कुनिन्दह अपने मका-                     |       |
|       | नका हमातनतलाशी कुनिन्दह                       |       |
|       | को मद्द्दे                                    | 77    |
| १२९   | बसुरत ना मुमिकन तामील                         | 19    |
|       | कुनिन्द्ह मकान तोड़ सकताहै                    | ,     |
| १२०   | तलाशी के वक्त गिर्देनवाहके लोगोंका तलब करना   | 7     |
| 939   | हािकम अदालत फ़ौजदारीके                        |       |
| ., 7. | पास फहरिस्त मालका जाना प                      | 4     |
| १३२   | ज्मानत पर मुल्लिमानका                         | . •   |
|       | छोड़ा जाना ( मय नमूना                         |       |
|       | मुचलका व ज्मानत नामा ) '                      | ,     |
| १३३   | मुक्ह्मात गैर काबिछ ज्मा-                     |       |
|       | नत में मुळजि़मका ज़मानत                       |       |
| 930   | पर रिहाहोना ५<br>तादाद मुचलका व लिहाज         | १६    |
|       | रापार सुन्धमा या ७६१म<br>हालात मुक्दमाहोगी '  | ,     |
|       | बाद तकमील मुचलका व                            |       |
| 11.   | जमानत मुल्लिम रिहा होगा "                     | ,     |
| १३६   | मुकरेर वारन्ट जारी होना                       |       |
|       | बबज़ह ना मुक्तफी होने ज़मा-                   |       |
|       | नात (्मय नमूना रिहाई                          |       |
|       | मुळाज़म ) ् ग                                 |       |
|       | अदालत हुक्म देसकी है कि                       |       |
|       | बनाय तहरीरी मुचळका                            |       |
|       | व जुमानत के नकद रुपया                         |       |
| -     | खिल किया जावे ५०<br>वस्त्रक स्टब्स सम्बद्ध    | J     |
| • •   | बवजह वदम हानरी रुपया<br>नप्त होगा · · · · · " |       |
|       |                                               |       |

विषय. **78.** १३९ अगर रुपया वसूछ न होवे तो नवीसिन्दा जमानत नाम का छै माह तक बा अदालत दीवानी कैदहोगा ... ५८ १४० अदाखत वाला भी इसी तरह ज्रै तावानके वसूल करनेको बदालत मातहतको हुक्म देस-कती है मय नमूनह वारन्ट ब गरज वसूछ जरतावान ब इत्तळाअनामा बनाम जामिन व नमूना कुरकीबनाम जामिनव नमूना वारन्ट हवालगी जामिन ग १४१ दस्तूर कलमबंदी शहाद्त ( मय नमूनह सवाळात जो देशी तबीब या डाक्टरोंसे किये जावें मय नक्शा अलामात ज़हर वगैरह ... ... ६१ १४२ गवाह को इलफ दिया जाना मय नमूना हळफनामह ७५. १४३ अहळे हनूदका हळफ दिया जाना नमूनाइज्हार नवीसी " १४४ शहादत हाकिम के रोबरू तहरीर होगी ... ... ७९ १४५ शहादत छफ्न ब छफ्न गवाह को सुनाई जावेगी " १४६ शहादत मुसळसळ तौर पर तहरीर होगी ... ... " १४७ जिस ज़बान में इजहार हि-सा गया हो और गवाह न समझता हो तो तर्जुमा होकर समझाया जावेगा

# अनुक्रमणिका।

| विषय. पृष्ठ.                       | विषय. पृष्ठ.                   |
|------------------------------------|--------------------------------|
| १४८ दस्तावेजात तर्जुमा होकर मुस-   | १६० जब मुक्इमहराजीनामाके       |
| दिका शामिल मिसल होंगे "            | काबिल है तो जुरायम अआ          |
| १४९ गवाह के अतवार जाहिरी की        | नत मेंभी राजीनामा हो           |
| सनाल्त "                           | सका है ८२                      |
| १५० मुळजिमका इजहार उसी             | १६१ और किसी जरायमका राजी       |
| ज्बानमें कलम बन्द होगा             | नामा न हागा                    |
| कि जिस ज्बानमें वह छि-             | १६२ राजीनामहकी यह तासीर        |
| खवाता गया हो "                     | होगी कि गोया मुलिन             |
| १५१ वरना मुळज़िमको तर्जुमा         | जुर्मसे बरी हुआ "              |
| होकर समझाया जावेगा ८०              | १६३ दौरान् तहकींकातमें साबित   |
| १५२ मुछजिम के दस्तखत इज्हार        | होने परिक तजवीज मुकद्मा        |
| पर होंगे "                         | अदालत बालासे होनी चाहिये       |
| १५३ रियासत हाय देशी कलम बंदी       | सुपुर्दगी ब अदालत आलियामें ''  |
| शहादतके छिये मुनासिब               | १६४ सुपुद्गी मुलिनान जब कि     |
| जाब्तह और कायदे नारी               | वह उसी जुर्भमें पहले सज़ा      |
| करें "                             | याब हो चुके हों "              |
| १५४ मुळ्जिमान् जवाबदेही वकील       | १६५ जायज रखना तहकीकात          |
| मक्बूछाहके जारएसे कर               | साबिका का या अजसरेनी           |
| सक्ते हैं "                        | तहकीकातका होना ८३              |
| १५५ मुळजि़मको इळफ न दिया           | १६६ रोकना गवाहका बरवक्त        |
| जावेगा "                           | शुंबहा होनेके "                |
| १५६ मुळज़िमको सौंफ न दिलाया        | १६७ कार्रवाई अनसर नौ होंनी "   |
| जावेगा "                           | १६८ कळमबन्दी इज्हार जरिंए      |
| १५७ अदास्त्रत ब वज़ह गैर हाज़री    | कमीशन · · · · · ' '            |
| गवाह मसलहतन् तहकीकात               | १६९ तामील कमीशन अज्लानिब       |
| मुल्तवी करसकी हैं · · ''           | अदालत जिसमें कंमीरान           |
| १५८ जुरायम् मुन्दर्जहङ्गानाका राजी | मुरसिल हो ( मय नमूनह           |
| नामा ८१                            | बंद सवास्थात ) · · · · · · · · |
| १५९ जररके जुर्मका राजीनामा         | १७० फरीकैन की तरफसे समा-       |
| बंदजानत अदालत ८२                   | लातका पेश होना ८५              |

| विषय. पृष्ठ.                                    | विषय. पृष्ठ.                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| १७१ बाद तकमील कमीशन का<br>अदालत मजाजमें जाना '' | १८३ तजवीज सबूत शामिलात या<br>जुदा२ जब किसी शख्स पर |
| १७२ कमीशन मार्फत पोछेटिकछ                       | इतकांब जुर्भ और दूसरपर                             |
| एजेन्ट ' ''                                     | इकदाम लगाया जावे "                                 |
| १७३ फर्दकरारदाद जुर्मकी ततींब ८६                | १८४ दस्तबद्धि बाकी मांदा जरा                       |
| १७४ फर्दकरारदाद जुर्भमें वक्त                   | यमसे अन् नानिब अदालत                               |
| मौके की तहरीर ८७                                | मुस्तगीस (नमूना फर्द करार                          |
| १७५ फर्दकरारदाद जुर्मकी फरो                     | दाद जुर्म) ९०                                      |
| गुजाश्तसे सुक्म मुक्दमा                         | १८५ कार्रवाई ब मुकद्मात इजराय                      |
| न समझा जावेगा "                                 | समन "                                              |
| १७६ अदालत बालासे तरतीब                          | १८६ रोवरू अदालत के फरीकैनका                        |
| पर्द करारदाद जुर्मकी "                          | हाज़िर होना और इस्त                                |
| १७७ तगी खतबदील फर्द करार                        | गासाका पढ़ा जाना "                                 |
| दाद जुर्मका "                                   | १८७ कळमबंदी इज़्हार मुस्तगीस ९१                    |
| १७८ बाबत हर जुर्म जुदागानह                      | १८८ गवाहान्का बनारिए समन                           |
| फर्द करार दाद जुर्भ और                          | तलब होना "                                         |
| तजवीज अलहदा अलहदा होगी "                        | १८९ मुसारिफ गवाहान् मुस्तगीस                       |
| १७९ तीनसे जियादा जुरायमकी                       | से वसूछ होंगे "                                    |
| यकजाई तजवीज जब कि एक                            | १९० मुलाजिमका इजहार व शहादत                        |
| साळके अंदर एकही किस्मकी                         | जानिबी मुळजिमका लिया                               |
| एकसे जियादा जुर्म निस्बत                        | जाना ९२                                            |
| मुलनिम लगाये जावे "                             | १९१ या सनाय मुळनिमका हुक्म                         |
| १८० चन्द अफआल इश्तेबाही                         | दिया जाना "                                        |
| से बजाय चन्द जुरायमके                           | १९२ इंग्लियार अदाळत दर्बोरह                        |
| एक जुर्मका इतकाव ८९                             | तहरीर फैसला गो इस्तगा-                             |
| १८१ इर्तकाव जुम मुश्तवहका जो                    | सामें कुछही जुमें लगाया                            |
| साबितहो ••• ''                                  | गया हो "                                           |
| १८२ जुरायम सफीफाकी तजवीज                        | १९३ मुकदमह व वजह अदम पैरवी                         |
| नव कि मनमूत्र चन्द जुरा                         | खारिज या इछतेवाका हुस्म                            |
| युम काहो ''                                     | होगा ••• ••• •                                     |

| विषय. पृष्ठ.                        | विषय. पृष्ठ.                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| १९४ दस्तबदीरी मुस्तग़ीसके इस्त      | २०६ बयानात तंहरीरीका अज        |
| गृ।सासे "                           | जानिब मुळजि़म पेश होकर         |
| १९५ इस्तगासाका खारिज होनाजो         | शामिल मिसल होना "              |
| ं दीगर व सायळ से दायर               | २०७ जबरन् गवाहान् की तछबी ९६   |
| हुये हों ९३                         | २०८ सज़ाका हुक्म दिया जाना "   |
| १९६ दफह मजक्रूरका तआल्छुक           | २०९ इख्राजे मुक्दमात काबि-     |
| होना उन मुकद्दमातसे जो              | छ राजीनामा का व वजह            |
| तहकीर अदालत हुई हो ( मय             | भद्म हाजरी मुस्तगीस( मय        |
| तफसील जरायम काबिले                  | तफ़सील जुरायम काबिल            |
| समन ) "                             | वारन्ट "                       |
| १९७ मुकद्दमात काबिल वारन्टका        | २१० फ़ैसलाका सुनायाजाना ९७     |
| जाब्ता ९४                           | २११ हाळात और वजूहका इन्दि-     |
| १९८ फरीकैन कारोबरू अदालतके          | राज फैसळामें "                 |
| ञाना और इस्तगृ।साका                 | २१२ सजाय मौतका हुक्म ९८        |
| <b>सुनना</b> "                      | २१३ तजवीज़ मुळजिमको छफ्ज       |
| १९९ तकर्ररी तारीख समाअत मुक्        | ब लफ्ज सुनाई जावेगी "          |
| इमा ९५                              | २१४ फैसळे का शामिल मिसल        |
| २०० कळमबन्दी इजहारात सिल            | होना "                         |
| सिळहवार                             | २१५ बादतहरीर फ़ैसला उसमें      |
| २०१ अज्जानिब इस्तगासा शहा           | किसी किस्मका तग़ीर व तब        |
| दत पेश होनेके बाद मुळजि-            | दीछ न होगा "                   |
| मका इजहार "                         | २१६ नकुळ हुक्म अदाळत मात-      |
| २०२ बाद इनहार नवीसी मुछ             | हत में मुरसिछ होना(इस्तगासा    |
| ज़िमसे सवाळात "                     | अजएकटिमयाद व नमूना फैस         |
| २०३ मुललिम की रिहाई बवलह            | लाअदाकत) "                     |
| अंद्म सबूत · · · · · ·              | ः<br>२१७ तहकोकात मुक्दमातकाविल |
| २०४ फर्द करार दाद जुर्म का मुरत्तिब | सुपुर्दगी ब अदाकत आछिया १      |
| होना "                              | २१८ तरीका क्छमबन्दी शहादत      |
| २०५ जुर्मसे इन्कार अज़ जानिब        | बतरीक मामूळी व शमूळ            |
| र देवित र गर कर साम                 | PHEN 11                        |

| _  |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 13 |   |   | P |  |
| 14 | ы | K |   |  |

विषय.

पृष्ठ\_

| विषय.                                    | पृष्ठ. |
|------------------------------------------|--------|
| २१९ तहरीर इनहार मुळजिम वर                |        |
| शहादत तहरीरी व तकुईरी                    | १०१    |
| २२० दस्तावेज व गवाहान् जबरन्             |        |
| पेश होना बतरीक़                          |        |
| २२१ फ़र्द करार दाद जुर्म का              | •      |
| मुरत्तव होना और मुछन्मि                  |        |
| से पूछा जाना और उसके                     | •      |
| गवाहानके इज़हार होने                     |        |
| २२२ वजूह सुपुर्दगीका तहरीर होना          |        |
| (तफसील कागजात सुपुर्दगी)                 |        |
| व नमूना                                  | יין    |
| २२३ अदालत आलिया किसी किस्म               |        |
| का सुकम खयाछ करके कह                     |        |
| सकती है कि फ़ळां अदाळतमें                | 3      |
| मुक्दमा पेश होना चाहिये                  |        |
| था                                       |        |
| २२४ मुस्तगीस खुद गवाहान से               |        |
| हार्जिरी अदालत के लिय                    | 1      |
| मुचलका लिखवाना                           | १०३    |
| २२५ तमाम किस्मके आछात व हाथ              |        |
| यारों पर नम्बर ढिस्वा                    |        |
| जाना · · · · · · · · · · · · · · · · · · | וו     |
| २२६ फ़ेइरिस्त तमाम कागजात व              |        |
| अशियाय का मुरत्तिब                       |        |
| होना ( मय नमूना मुच                      |        |
| लका व रोबकार अदालत                       |        |
| सुपुदेगी                                 | רי     |
| २२७ आदलत बाळामें अबील                    |        |
| २२८ इकबाल जुर्म का अपील न                | ` '    |
| होगा १                                   |        |
| 41.01                                    | - 1    |

२२९ हरएक अपील हस्व तरीका मुसर्रह दफ़अ़ हाजा तहरीर होगा (मय नमूना दख्खांस्त अपीछ) ... ... २३० तमदी मियाद का लिहाज् (मय इन्तखाब एक्ट मियाद) १०६ २३१ दर्क्वस्तिंका कृगजात स्टाम्प पर तहरीर होना ( मय इन्तख़ाब एक्ट रसूम अदालत ) ... १०७ २३२ दर्खास्त अपील मुहतमिम जेळखाना की मार्फत भेजा जाना ... ... १०९ २३३ अगर कोई वजह दस्तन्दाजी न पाई जाय तो अदालत अपील सरसरी तौर पर अपील को खारिज करेगी ... " २३४ अगर वजह कामिल नही तो मुकद्मा दर्ज रजिस्टर अपीछ हो (मय नमूना रजिस्टर अपीछ ) " २३५ अदालत बरोज् देशी उज्रात समाअत करे ... १११ २३६ नकुछ फ़ैसला अदालत अपील अदालत मातहत में मुरसिल करेगी ... ... " २३७ इस्तियार अदाळत अपीळ का दौरान् तहकीकात में तजवीज सजा का मुळतवी करना ... २३८ अदाळत अपीळ में शहादत का छिया नाना ... "

| विषय. पृष्ट.                         | विषय.                          |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| २३९ मुकदमह का अदाखत बाखा             | इलाके हुकूमत रियासत (नमू       |
| में इन्तिखाबन भेजा जाना "            | ना वारन्ट बिना बर वस्रुहे      |
| २४० इंक्तियार अदाळत आळिया            | जुर्माना) "                    |
| को मुक्दमातकी तनवीज्का "             | २५० बीस बरससे कम उमरके         |
| २४१ अदालत अपील मुकर्रर               | ळड्कों का किसी कारखाने में     |
| इस्तगासा की समाअतका                  | भेजा जाना ११४                  |
| या इसराज हुक्मका हुक्म दे            | २५१ बारन्ट बाद्तामीलके ब अदा   |
| सक्ती है                             | छत इसदार कुनिन्दा भेजा         |
| २४२ अदालत आलिये का इंग्लि-           | जावेगा "                       |
| यार किसी मिसळ मुन्फ्सळा              | २५२ जेळखानाकी तामीर "          |
| की तल्लक करनेका                      | २५३ हर एक जेळखानह में ओहदे     |
| २४३ जब कोई अदालत किसी                | दार मुकर्रर होंगे … "          |
| मुकद्मा की नज़र सानी                 | २५४ बसूरत कमी तादाद कैदियान    |
| कर रही हो तो फरीकैन को               | तो उनका ताअल्छुक अस्पताळ       |
| असाळतन् या वकाळतन्                   | <b>शहरीसे होगा · · · ११</b> ५  |
| हाज़िर होने का इंग्लि यार नहींहै ११२ | २५५ ओहदेदारान् की तकर्ररी      |
| २४४ बरतबक तळबी मिस्ल                 | े इस्व मंजूरी दर्बार होगी "    |
| बअदालत आलिया फ़ैसलाकी                | २५६ ओइदेदारान सुपरिन्टेन्डेन्ट |
| वजूह और कुछ वाक्आत                   | या जेळर के ताबे होंगे "        |
| उमदा छिसी गई ''                      | २५७ मुळाजि़म जेळको कोई चीज     |
|                                      | कैदियान जेळके हाथ फरो-         |
| २४५ भेजा जाना हुक्म या फ़ैस-         | स्त न करनी चाहिये "            |
| छेका व अदालत मातहत "                 | २५८ ओहदेदारान् आळारियासत "     |
| २४६ बाद सुदूर हुक्म वारन्टका         | वक्तन्पवक्तन् जेळखाना को       |
| नारी करना "                          | मुळाहिना करेंगे "              |
| २४७ बारन्टमें तमाम अमूर ज़रूरी       | २५९ केदियान जेळको इस्ब शरह     |
| का दर्ज होना ( मय नमूना              | नैछ खुराक दीजावेगी ( नमू       |
| बारन्ट) "                            | ना शरह व ओज़ान खूराक           |
| २४८ जुमान वसूळ करनेके छिये           | केंदियान ।                     |
| बाइन्ट जारी होता ११३                 | २६० पोशाक कैदियान काबिल        |
| २७९ बारस्टका तामील पाना ब            | जानाकत हो ११६.                 |

| विष्य. पृष्ठ.                     | विषय. पृष्ठ.                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| २६१ पोशाक हस्ब जैल दीजावेगी "     | २७६ अफ आल मुन्दर्जह नरायम                            |
| २६२ जेळर जेळखानेमें रहा करेगा ११७ | खिलाफ वरनी नेल करार                                  |
| २६३ जेलर किसी पेशेस सरीकार "      | दिये गये हैं "                                       |
| न रक्सेगा "                       | २७७ सुपारिन्टेन्डेन्ट जेल केदियान्                   |
| २६४ जेलर कैदीकी मौतसे अपने        | पर हस्ब जैल सजा आयद                                  |
| अफूसर का इत्तळाअ देवेगा "         | करसका है १२३                                         |
| २६५ कुतुब जैल दफ्तर जेल में रहें  | २७८ किसी कैदी को नो पैदर पै                          |
| गी יי                             | जरायम का मुर्तिकिब हो म-                             |
| २६६ निगरानी दरबानान् आमद          | निस्ट्रेटके हुनूरमें चालान                           |
| अशियाय व जेळखाना १२१              | किया जाना "                                          |
| २६७ कुंजी जेलर या मुहाफिल के      | २७९ अहलकार जेल जो किसी                               |
| पास रहेगा "                       | कैदी के साथ बदसळूकी स                                |
| २६८ जेलखाने में कैदीके दाखिल      | पेश आयें उनको सजा "                                  |
| होते वक्त तलाशी होगी "            | २८० जो कैदी कम उमर हों उनको                          |
| २६९ औरतें अलहदा रहेंगी "          | मुख्तिकि काम सिखायाजाना "                            |
| २७० बारह बरससे कम उमरके           | २८१ केदियान् माहिरीन् काम सि-<br>स्रायेंगे ··· ··· " |
| लड़के केदियान्से अलग              | २८२ जी जाहव अंतफाल का                                |
|                                   | नान व नफका १२४                                       |
| रक्से जायंगे                      | २८३ कफाफ तारीख हुक्मसे का-                           |
| २७१ कैदियान सस्त जुरायम् की       | बिल्ल अदा होगा "                                     |
| हिरासतं १२                        | २८४ औरत पदी नशीन अपने                                |
| २७२ कैदियान्दीवानी को कैदकरा-     | बाप या सर परस्तकी मार्फत                             |
| नेवाले बिस्तर और खुराक            | कार्रवाई कर सक ती है "                               |
| देवेंगे                           | २८५ तमाम जर हाय जुर्माना वगै-                        |
| २७३ मरीज कैदियान् से मशक          | रह का रजिस्टरमें जमा होना१२५                         |
| न छीजावेगी                        | २८६ तरीका जमाकरने आमदनी का "                         |
| २७४ मुलाकात कैदियान अ             | २८७ रिजस्टर नम्बर अव्बद्ध में                        |
| जी जान र सेशा                     | तफ़सील आमदनी रजिस्टर                                 |
| २७५ अमूर जो जुर्म करार दिः        | दोममें इल्तिसार आमदनी                                |
| 机刀 ぞ                              | The second of                                        |

| विष्               | प.                                                     |                                                |                                                        |                                              | पृष्ठ.             |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| २८८ ः              | नो रकम                                                 | न दाखि                                         | छ हो उ                                                 | सकी                                          |                    |
| ;                  | उसी वर                                                 | क रसी                                          | द् दीजा                                                | वेगी                                         |                    |
|                    | (मयनमू                                                 | ना जात                                         | <b>रा</b> जिस्                                         | <b>!र</b> )                                  | 11                 |
| २८९                | मुआइना                                                 | हिसा                                           | बका                                                    |                                              | १२९                |
| २९०                | राजिस्टर                                               | आमद                                            | नीके ं                                                 | खानह                                         |                    |
|                    | जियाद <u>्</u> ह                                       | छप                                             | वाये                                                   | जाना                                         | 11                 |
|                    | माहवार्                                                |                                                |                                                        |                                              |                    |
|                    | में भेजा                                               | जाना                                           |                                                        | • • • •                                      | १२९                |
|                    |                                                        |                                                |                                                        |                                              |                    |
|                    | লৰ 1                                                   | _                                              |                                                        |                                              |                    |
|                    | इन्साफी                                                | पाई ज                                          | ावे तो                                                 | अदाळ                                         | त                  |
|                    | इन्साफी<br>आळा रि                                      | पाई ज<br>मेसल                                  | ावे तो<br>तल्लब                                        | अदाळ<br>करेगी                                | त                  |
|                    | इन्साफी<br>आळा f<br>सिवाय                              | पाई ज<br>मेसल<br>उन                            | ावे तो<br>तळब<br>राजिस्टर                              | अदाछ<br>करेगी<br>तें के                      | त                  |
| २९३                | इन्साफी<br>आळा र्<br>सिवाय<br>और र्भ                   | पाई ज<br>मेसल<br>उन<br>राजि                    | ावे तो<br>तळब<br>राजिस्टरं<br>स्टर ३                   | अदाछ<br>करेगी<br>ों के<br>गामिल              | त<br>''            |
| २९३                | इन्साफी<br>आळा र्<br>सिवाय<br>और र्भ<br>किये ग         | पाई ज<br>मेसल<br>उन<br>रिजि<br>ये हैं          | ावे तो<br>तळब<br>राजिस्टरे<br>स्टर ३                   | अदाख<br>करेगी<br>तों के<br>गामिल             | त<br>''            |
| २९३                | इन्साफी<br>आछा र्<br>सिवाय<br>और भी<br>किये ग<br>खूराक | पाई ज<br>मेसल<br>उन<br>रिजि<br>ये हैं<br>गवाहा | ावे तो<br>तल्लब ।<br>राजिस्टर्वे<br>स्टर ३<br><br>रूको | अदाछ<br>करेगी<br>ों के<br>गामिल<br><br>दिया  | त<br>"<br>१३२      |
| २९ <b>३</b><br>२९४ | इन्साफी<br>आळा र्<br>सिवाय<br>और र्भ<br>किये ग         | पाई ज<br>भेसल<br>उन<br>रिजि<br>ये हैं<br>गवाहा | ावे तो<br>तल्लब<br>रिनस्टर<br>स्टर इ<br><br>र को       | अदाछ<br>करेगी<br>तों के<br>गामिल<br><br>दिया | त<br>"<br>१३२<br>" |

| विष्य.                       | पृष्ठ. |
|------------------------------|--------|
| २९६ औरत पदी नशीन का असा      |        |
| छतन् हाजिर होने के छिये      |        |
| अहकाम                        | 17     |
| २९७ जमानत नेकचळनी का छि-     | •      |
| या नाना                      | १३५    |
| २९८ मुळजिम से वजूह दर्यापत   |        |
| किया जाना · · · · · ·        | 17     |
| २९९ फैसळा ळिखा जाना          | 11     |
| ३०० ऐसे मुकहमोंकी मियाद      | 11     |
| ३०१ तमाम दस्तावेजात की नकछें |        |
| फर्राकैन को व उजरत मिळेंगी   | •      |
| ३०२ स्टाम्प मुनक्कश की तरतीब | -      |
| ३०३ मुहरे अदालत              | १३९    |
| ३०४ गवर्नमेन्ट गुजट का खरी-  |        |
| दा जाना                      |        |
| ३०५ माहवारी रिपोर्टीका किसी  |        |
| हाईकोर्टसे तळब होना          | 13     |
|                              |        |

इति.



#### ॥ श्रीः ॥

# विकय्यपुस्तकोंकी संक्षिप्त-सूची ।

| १२ पुस्तकोंका नाम कीमत.                   | पुस्तकोंका नाम कीमत.                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| न्यायप्रंथाः                              | मुहूर्तींचतामणि पीयूषधारा टी. २॥)         |
|                                           | ताजिकनीलकंण्ठी सटीक तंत्र                 |
| तकसम्रह न्यायबााधनी और<br>पदकुत्यदीका ।>) | वयात्मक १)                                |
| तर्कसंग्रहमूल ()                          | ताजिकनीलकण्ठी तंत्रत्रयात्मक              |
| तर्कसंप्रहूदीपिकानीलकंठी टी-              | महीधरकृत भाषाठीका अत्यु-                  |
| कालाहत ॥)                                 | त्तम टैपकी छपी १॥)                        |
| भाषापरिच्छेद् मुक्तावलीसहित ॥२)           | ज्योतिषसार भाषाटीकासहित १)                |
| सामान्यनिक्ति गदाधरकृत ४)                 | मुहूर्तचिन्तामणिभाषाटीका मही              |
| तर्कसंग्रह व्याख्या लघुबोधिनी । 🤊         | धरकृत २)                                  |
| कारिकावली सुक्तावली रामरुद्री             | मानसागरीपद्धति ( जन्मपत्र ब-              |
| दिनकरी ४)                                 | नानेमें परमोपयोगी ) १)<br>बाळबोधज्योतिष 🤧 |
| कारिकावली मुक्तावली भाषा                  | ग्रहलाघव सान्वय सोदाहरण                   |
| टीका समेत २)                              | भाषाटीका समेत १)                          |
| न्यायभाषा ।                               | जातकसंग्रह ( फलादेश पर-                   |
| न्यायप्रकाशभाषा चिद्घनानन्द               | मोपयोगी) ॥)                               |
| स्वामीकृत ७)                              | चमत्कारांचितामणि भाषाटीका ।)              |
| छंदोम्रंथाः ।                             | जातकालंकारभाषाठीका ।>)                    |
| श्रुतबोधवृत्तरत्नाकर सटीक ।^)             | बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्-पूर्वख-          |
| श्रुतबोध सान्वय भाषाठीका ।)               | ण्ड सारांश मूळ व उत्तर                    |
| छन्दिश्चिद्व 🤭                            | खण्ड संस्कृतटीका तथा                      |
| प्रस्तारादिरत्नाकर भाषाटीका 🥕             | भाषाटीका सहित ५)                          |
|                                           | जातकाळकारसटाक 🗁                           |
| ज्यातिषप्रंथाः ।                          | जातकाभरण ।॥)                              |
| <b>छी</b> ळावती सान्वय भाषाटीका           | प्रश्नचंडेश्वर भाषाटीका ॥।)               |
| अत्युत्तम ···· ··· १॥)                    | पंचपक्षी सटीक · · · । ।                   |
| <b>बृहज्जातक्</b> सटीकभट्टोत्पलीटीका      | पंचपक्षी सपरिदार भाषाठीका                 |
| समेत जिल्द् · · · · १॥।)                  | समेत ।=)                                  |
| बृहज्जातकमहीधरकृतभाषाटीका                 | ळघुपाराशरी भाषाटीका अन्वय                 |
| अत्युत्तम १॥)                             | सहित 🤧)                                   |
| वर्षदीप्कपत्रीमार्ग (वर्षजन्मपत्र         | मुहूर्त्तगण्पति !!!)                      |
| बनाने का) ।)                              | मुहूर्तमार्तेड संस्कृत टी० भा.टी.         |
| मुदूर्तीचितामणि प्रमिताक्षरा              | वहित १)                                   |
| रफ़ १) इ० ग्लेज १॥)                       | श्रीव्रबोध भाषाटीका । 🤊                   |

| ५५तकाका नाम                           | कीमत.       | पुस्तकाका नाम               | कीमत.      |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| षट्पंचाशिका भाषाटीका                  | =)          | लग्नचंद्रिका मूल ४ आने      |            |
| भुवनदीपक सटीक ।)                      |             | भाषाटीका                    |            |
| भाषाटीका                              |             | मकरंद्सारिणी उदाहरण         |            |
| जैमिनिस्त्र सटीक चार                  |             | भावकुतूहलभाषाठीका ( प       |            |
| ध्यायका                               | (=)         | देशउत्तमोत्तमहै )           | رب         |
| रमलनवरत्न मूल                         |             | प्रश्नपयोनिधि               |            |
| केशवीजातक सउदाहरण                     |             | वर्षबोध (ज्योतिष)           |            |
| टीका चक्रों समेत (अ                   | नारा<br>तीत | सिद्धांत्दैवज्ञविनोद ज्योति |            |
| उपयोगी)                               | •• \$II)    | वर्षयोग समूह भा०टी०         | 12)        |
| सर्वार्थींचतामणि                      | עוץ יי      | संकेतनिधि सटीक पं० रा       | मद्-       |
|                                       |             | त्तजी कृत-इसमें संस         |            |
| लघुजातकसटीक                           |             | काव्य रचना बहुत सुं         |            |
| ळघुजातक भाषाटीका<br>सामुद्रिकभाषाटीका | را          | और जन्मपत्र देखनेके         |            |
| सामुद्रिक शास्त्र बड़ा सा             | •• 1)       | रकारी योग बड़े विळ          |            |
| भाषाठीका                              |             | और अनुभव सिद्धविद्य         |            |
| वृद्धयवनजातक भाषाटीक                  |             | रके विभूषित हैं             | 8)         |
| यवनजातक                               |             | मुकुन्दविजय चन्नों समेत     |            |
| कीतिंपंचांग संघत् १९५९                |             | पद्मकोष भाषाठीका            | 3)         |
| महीधर का                              | 40          | स्वप्रमकाशिका भाषाठीका      |            |
| मानव पंचांग सं० १९५९का                | I)          | स्वप्राध्याय भाषाठीका       | _          |
|                                       |             | परमुखिद्धान्त ज्योतिष(ग     |            |
| मनारामकृत<br>रमळांचेतामणिः भाषाट      |             | और ज्योतिश्वऋके ज्ञ         |            |
| _                                     | - 4.4       | अत्यंत उपयोगी है)           | >)         |
| सहितः                                 | HI)         | विश्वकर्मविद्याप्रकाश [     |            |
| हायनरत्न                              |             | बनानेकी सम्पूर्ण क्रिया     |            |
| अर्घप्रकाश ज्योतिष भाषाव              |             | णित हैं]                    |            |
| इसमें तेजी मंदी वस्तु दे              |             | विश्वकर्माप्रकाश भाषाटीक    |            |
| का विचार है                           |             | मि लक्षण गृहस्थापन, गृ      |            |
| ज्योतिषकी लावणी                       |             | वेश, वापी, कूप तड़ाग        |            |
| रत्नद्योतभाषाठीका                     | I)          | नकिया निर्णयादि वींग        | तहें) शार् |
|                                       |             |                             |            |

### KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS.

# स्तेमराज श्रीकृष्णदास,

"Shri venkateshwar" steam Press-Bombay.

#### ॥ श्री: ॥

### " श्रीवेङ्कटेश्वर " छापाखानेकी परमोपयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तकें।

यह विषय आज २५।३० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्षमें प्रसिद्ध है कि,इस छापाखानाकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दरप्रती-त तथा प्रमाणित हुई हैं। सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे—वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिक, कान्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वैद्यक, तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहतेहैं। शृद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्द की वँधाई देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुतही सस्तेरक्से गये हैं और कमीशन भी पृथक् काट दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकों को मिलना असंभवहै। संस्कृत तथा हिन्दीके रिसकोंको अवश्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्तकोंके मँगानेमें हुटि न करनाचाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है।। भेजकर 'सूचीपत्र' मँगा देखो॥

### KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS,

SHRI VENKATESHWAR: STEAM PRESS

#### BOMBAY.

खेमराज श्रीकृष्णदास,

" श्रीवेङ्करेश्वर " **छा**पासाना स्नेतवाडी-मुम्बई.

# मजमूआजाब्तहफीजदारी

हिस्सह अव्वल ।

◇☆婆がは光野ボ

बराय

### रियासत हायदेशी मुल्क राजपूताना

### वस्तिहन्द वगैरह

#### चूंकि

रियासत हाय देशी वाक़ै मुल्क राजपूताना व वस्त हिन्द वगैरहके बाज़ रियासतों में अबतक कोई जाब्ता और कायदा अदाछत हाय फ़ौजदारी का बतर्ज़ अहसन् मुक-रेर नहीं है और मीजूदा कायदा और जावताभी काविल अइसलाह व तरमीम हैं और सुसूसन् छोटी रियासतोंमें ऐसे ज़वाबित की अशद ज़रूरतहै लिहाजा महज़ व गरज मुफ़ाद व अद्छ व इन्साफ़ रियासत हाय देशी इजतमा व तरतीव कायदों और जाब्तोंकी इस्ब ज़ैल कीजाती है।

- द्फुअ-(१) जायज़ है कि यह मजमूज़ रियासत हाय देशीका मजमूज़ जान्ता फीजदारी कहळाया जावे।
  - (२) यह मजमूआ उन रियासत हाय देशीमें जो रऊसाय उजाम व वाछियान मुन्क हस्व स्वाहिश खुद मजमूआ हाजाको अपने २ इछाके हुकूमतर्मे रायज और जारी करना मुफ़ीद और मुनासिब तसव्तुर. फर्मीयें मुर-व्यिन होगा।
  - (३) यह मजमूआ़ तीन हिससपर मुन्क़सम है। हिस्सह अव्वल क्वायद पुलिस ताबह जेल मुसलसिल मय नोट व नमूनह जात बग़ेरह। हिस्सह दोम क्वायद सफ़ाई व आरायश शहर रोशनी आब रसानी व इन्सदाद मर्ज हैजा। हिस्संह सोम बोह तमाम नोटिफ़िकेशन याने इहितहारात व क्वायद

म्यूनिसिपेलिटी व इल्तियारात मिनस्ट्रेटिए आबू वर्गेरह तहरीए कियेगये जो आबू और अनादरा व बाज़ार ख़राडीमें जारी हैं॥

पुलिस ।

पुलिस एक अंगरेज़ी लफ्ज हैं—जो आम तौरपर हिन्दुस्तानमें मिस्ल उर्दूके मुरिवज है माने इसके शहरी बन्दोबस्त व इन्तिजामके हैं याने वह जमाअत इन्ति-जामी कि जिसके शहरी इन्तिजाम सुपुर्द हों उस गिरोहके सर्दार आलाको जिसके जिम्मह इन्तिजाम पुलिस सुपुर्दहो " सुपिन्टेन्डेन्ट पुलिस " और जो अफ़सर स्टेशन पुलिस याने यानोंमें रहकर अपने २ हन्कोंमें फ़ौजदारी मुक़हमातकी तफ़तीश व मुजरामानकी गिरफ्तारी व इन्सदाद जरायम् करते हैं उनको इन्स्पेक्टर पुलिस और सब इन्स्पेक्टर और हम अपनी ज्वानमें थानहदार कोतवाल कहतेहैं और इनसे अदेन देजेंके अफ़सरोंको हैडकानिस्टबल और सिपाहियोंको कानिस्टबल बोलते हैं राजपूताना और दीगर अज़लाअमें कानिस्टबलों को सिपाही पुलिस पट्टावाला डण्डेवाला बोला जाता है।

पुलिस-का फ़र्ज़ मन्सबी यह है कि खुफ़िया या अलानिया बज़िरयह तबदील या गैर तबदील लिबास जैसा मौका व महल हो सदहा हिक्मतों और हतखण्डों और चालकियोंसे उन जरायमका पता व सुरागृ लगायें और मुजरमान ला मालूमुल इस्म रूपोश और मफ़रूरको पैदा करें जो उनके दस्तन्दाज़ीके काबिल हैं।

छावारिसी माछकी हिफाज़त-गुमगरतहका पता-मजमअ हाय खिछाफ कानून को मुन्तिशर आवारह गरदों और बदमाशों चोरों और डाकुओं और कातिछोंकी तछाश जाछी दस्तावेजों और सिका व स्टाम्पकी साख्तके मकानातकी जुस्तजू और मेछों तमाशोंमें तमाशवीनोंके माछकी ख़बरगीरी हंगामा व फ़सादका इन्सदाद यह सब अफ्आ़ छ पुछिसके फ़र्ज मन्सवीमें दाखिछ हैं, जब ऐसे अमूर पुछिसके फ़र्ज मन्सवी करार दिये गये जो इन्सानी जिन्दगीकी आफ़ियत व अमन व आसायश पर मबनी हैं तो इन सब बातोंके पेश नज़र करके बग़ीर तसखुर बांधा जावे तो तसखुर कुनन्दा बड़े मुस्तिकृछ मिज़ाजीसे यह कह सक्ता है कि पुछिस क्या है गोया हमारी नेकी व बदीके फरिश्ते हैं जो हमारी कहानी और माछी हिफाज़तके छिये दुनियवी शाहों ने अपनी २ मुल्की रिआ़याके हर मुतानिफ़सके छिये मुक्रेर करिये हैं जो हमारी जान व माछके हमेशा और हरवक़ व छहज़ा निगरां और बहबूदीके रव्वाहां और बदिकरदारीकी हाछतभें दुश्मनजान हैं इसी पुछिस की बदीछत दुनिया में छाखों करोडों मुक्दमे सर सब्ज़ होते हैं। यही पुछिस वारदात हाय संगीन की सराग्रसी करके मूरदक्तवाने जरायम् को सज़ाय कानूनी दिछाते हैं

बेशुमार ना मुरादों की मुरादें इसी फिरकह के ज़िर्स हासिल होती हैं, ब इन्तहा फ़बायद इस पुलिस की मददसे मुम्लिकत इन्तिज़ामीको पहुँचती हैं जहां पुलिस नहीं या पुलिसका माकूल इन्तिज़ाम नहीं वहां सदहा किस्म के जोर व सितम् व जुल्म और बे गुनाहोंकी जानें तल्फ़ होती हैं और कुछ पता व सुराग़ नहीं लगता और ऐसी मज़लूम रिआया हाकिम वक्कसे अपनी दादको नहीं पहुँच सकी और मजबूर कहरे दुवेंश बरजाने दुवेंश रो पीटकर सब इल्तियार करते हैं।

रिपोर्ट हाय साळाना मुरत्तिब अफ्सरान् पुढिस जो बहुनूर गवर्नमेंट हिन्द मुरसिळ होकर बाद तबअ आगाही आमके छिये मुश्तहर होते हैं, और जिनको हरएक शख्स कीमतन् गर्वनेमेंट प्रेससे ख्रीद् सक्ताहै वह तमाम हिन्द् के पुळिसकी कार्याइयोंका आईना है जिन हजरात के मुतालेसे उसका कुछ थोडा सा हिस्सा भी गुजराही वह बखुबी अन्दाजाकर सकते हैं कि इस पुलिसका दम मुल्की इन्तिजाम के छिये कहांतक गुनीमत और हमें इस फिरकह को किस कदर बकअत और एलाज की निगाहसे देखना चाहिथे गा पुछिसके ख़िछाफ़ अख़ गरातके काळमके काळम रँगे जाते हैं मगर उससे यह नतीजा असन करछेना चाहिये कि पुछिस बेकार और मुल्की इन्तिजाममें गैर मुफ़ीद या मसनवी मुकदमातका आछह है नहीं २ हॉगज़ नहीं यह ख़्याळ ख़ाम बिळकुळ छचर है हत्तुळरसां उन रियासत हाय देशीमें जहां बराय नाम पुळिस है उनको अपने मुल्की इन्तिज्ञाम और इस्तेमाछ व इन्सदाद जरायम के छिये सबसे पहळे पुळिसकी रोज बरोज तरकी करनी चाहिये, और तजरिबाकार और छायक पुलिसके अहलकार रखने चाहिये, और अपनी देशीरिआया को उनसे पुळिसका काम सिखळाना चाहिये या देशियोंको उन मदारिस में ताळीम पुळिस हासिल करने के लिथे भेजना चाहिये जो पंजाब वग़ैरह में खास अहलकारान् पुलिस के वास्ते बनाये गये हैं, क्योंकि मुल्की इन्तिजाम के छिये असछ उसूछ पुछिस है, जिसका बजूद तक्रीबन् तमाम दुनिया के हिस्सों में शाहांने अकालीमने अपनी २ सल्तनतों में कायम कर रक्खा है, जिनके नाम जुबान मुल्की के छिहाज्से मुख्तछिफ हैं अगर्चे यह बहस बहुत तबीछ है मगर में अपने नाज़रीन और शायकीन मनमूआ हाजाके तबाएको जियादा जंजाल में डालना नामुनासिव तसन्तुर करके इसी फ़िकरह पर मज़्मूनको ख़तम करता हूँ कि पुलिसका होना ज़रूर और उसकी गोर पर दारूत रियासत हाय देशीके छिये निहायत मुफीद है ॥

मोअल्लिफ़ मजम्आहाजा तिफ़ज्जुल हुसेन अफ़ीअन् हो सर्रिश्तहदार अदालत मजिस्ट्रेटी कोह आबू

### बाबअवल।

## रियासतहायदेशीमें पुलिसका तक्रर ।

- द्फुअ ४-वतादादे मुनासिव पुलिस कानिस्टबळ और इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर भरती किये जावें।
- द्फुअ ५-छोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पुलिस आला दर्जेका अफुसर और रियासत हाय कळां में सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस अफ्सर आला होगा।
- द्रफ् अ ६—मकान पुलिस की सकूनतका शहरके बहुत अच्छे मीकै पर होना चाहिये जिसमें अलावा निस्त पुलिस इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टरों के अहातह अकान पुलिस में एक बारगबनी हुई होवे जिसमें कानिस्टबल वा आराम व आसायश अपनीगुजर कर सकें और एक मौकै मुनासिब पर हवालात खाना बनाया जावेगा।
- द्रफू अ-कानिस्टबलान् पुलिसके वर्दियोंका होना एक ज़रूरी अमर है जो निहा-यत मज़बूत पायदार कपड़ेकी होनी चाहियें पाजामा, कुरता, व दुपट्टा-एकही रंगका होना चाहिये दुपट्टे में दोनों गोशों पर एक २ गज़ सुर्ख कपड़ा या वह कपड़ा जो आहालियान् रियासत मुनासिब तसव्वुर करें रुगादेना चाहिये।
- दफ्अं ८-हरएक कानिस्टबलको एक २ डंडा खैरादी रंगीन रूवाह किसीरंगका हो मय एक पेटी चिमींके देना चाहिये जिस्में डंडा बआसानी रहसके और हर एक डंडे में एक २ सूराख़ करके बालिश्त भर टुकड़ा चमड़े का बांधना चाहिये और अलावा इसके हरएक शरूस कानिस्टबल को एक २ तलवारसे मुसल्लाह़ करना चाहिये जो हरवक्त कार आमदहों पेटी-चिरमी पर हरएक कानिस्टबलका नम्बर पीतलपर कुन्दह कराकर लगाना चाहिये।
- द्फ़ अ ९-इन्स्पेक्टर को ज़री पगड़ी और सब इन्स्पेक्टरको उससे अद्ने दर्जिकी देनी चाहिये हैंड कानिस्टबल की नहीं नदीं जो कानिस्टबलोंके पासहें, सिर्फ उनके बाजूपर एक २ छैसका दुकड़ा साथ गोलाईके लगा दिया जाने।
- द्फुअ १०-जो वर्दियां सिपाहियान पुलिसको दीजावें नी उसका हरएक सिपाही जिम्मेदार होगा अगर कोई है। कम होजाय तो उसका तावान उसी शब्सको देनाहोगा जिससे वोह चीज तल्फू हुई हो।

द्फ्अ, ११-अगर शहर वसअ़त और गुंजायश में पूराहै तो जहां २ मौका और मुनासिव होवे वहां पुळिसकी चौकियां क़ाइम करनी चाहिये जहां हर-वक्त कम अज़ कम दो दो कानिस्टबळ मौजूद रहें जो अपने २ हल्क़ाके निगरां होंगे और इनका (तग्यर व तबहुळ) इन्स्पेक्टर पुळिस या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुळिसकी रायसे होता रहेगा।

# बाब दोम।

## ( पुलिसकी खिदमतें )

द्फ्ञ १२—स्टेशन पुलिसमें कम अज कम १० ( दस ) कानिस्टबल और एक हैड कानिस्टबल हाज़िर रहे वशर्ते कि रियासत खर्च की मुतहम्मिल हो वर्ना कम व बेश । सब इन्स्पेक्टर रोज़मर्रह अपने तमाम हल्कहमें गश्त और रुज़रगाहों पर जहां कानिस्टबल तैनात किये गये हों कानिस्टबलों की निगरानीकरेगा।

द्फ्ः १३ – शब (रात) को कानिस्टबल लोग अपने २ हल्क़ह में नम्बर वार अपने २ हथियारों से मुसल्ला होकर पहरे पर तैनात रहेंगे पुलिस स्टेशन में जो मुस्तग़ीस रिपोर्ट करने आविगा उसका बयान एक: रिजस्टरमें लिखाजावे, और हरशल्सको मजाज़ होगा कि हरएक वार्दात वक्रूआ़की ख्वाह वोह काबिल दस्तन्दाज़ी हों यानहों रिपोर्ट किया करे।

| नम्बर<br>शुमार | तारीख़ माह सन्<br>मय वक्त                               | नाम रिपोर्ट<br>कुनन्दा मय<br>सकूनत | मज़मून रिपोर्ट                                                                           | दस्तख्त<br>रिपोर्ट कुनन्दा |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 9              | २८ नवम्बर सन्<br>९४ ई० व वक्त<br>साढे पांच बजे<br>शामके | सिकनइ                              | चारवजे शामके वाजारमें<br>अहमद्यारखां मिछा सद-<br>हा किस्मकी गाछियां दीं<br>और जूते मारे. | अहमदयार खां                |

द्फुअ १४-मुक्दमात संगीन काविल दस्तन्दाजी पुलिसमें अहलकार मौजूदहकों बरसरे मौके पहुँचकर तफ्तीश शुरू करनी चाहिये॥

# (तफ़सीलजरायमकाबिलदस्तन्दाजी पुलिस)

अअानत जेर दफ़ात १०९ लगायत १२० अगर असल जुर्मके वास्ते गिरफ्तारी बगैर वारन्ट होसकती हो जरायम मुतअ़ छिक़ा अफ़वाज बहरी व बर्री जेर दफ़ात (१३१) लगायत (१३६) (१३८) लगायत (१४०)

# जरायम मुतअञ्चिका आसूदगी आम्माह ख़्लायक

ज़र दफ़ात १४३ छगायत १४८ व १४९ अगर उस जुर्मके छिये गिरकारी बग़ैर वारन्ट हो सकती हो तो हरएक मजमअ़की गिरफ्तारी बग़ैर वारन्ट हो सकेगी— १५० छगायत १५३ व १५७ छगायत १५८ व १७० व १७१॥

( जरायम मुतअ़िका़ झूठीगवाही और जरायम मुखा़िलफ़ मादेलत् ) २१२ व २१६ व २२४ छग़ायत २२६

( जरायम मुतअञ्चिकासिका गवर्नमेंट और गवर्नमेन्ट स्टाम्प ) २३१ छग़यत २६३

## जरायम मुतअ़िह्नका आ़िफ़्यित व अमन व आसायशहया और आदात आम्मए ख़लायक

२६८ लगायत २७० व २७७ व २७९ व २८० व २८१ व २८२ व २८३ व २८५ व २८६ व २८९ व २९१ लिंगायित २९४

( जरायम मुतअञ्चिकामजृहव)

२९५ लगायत २९७

(जरायम मुतअञ्चिका मवस्सिर बजिस्म व जान इन्सान) ३०२ बगुयत ३११

(जरायम मुतअञ्चिका इस्कातहमल व ज़रर जनीन व बाहर डालने बच्चोंके व अख़फ़ाय तवल्लुद )

३१७ व ३१८

(जरायममुतअ़िह्नका ज़रर)

३२४ लगायत ३३३ व ३३५ लगायत ३३८

जरायम मृतअञ्खिका मज़ाहमतेबेजा व हब्सेबेजा ३४१ छगायत ३४४ व ३४६ छगायत ३४८ (जरायम मुतअञ्चिका जब्रमुजरमानह और हमला) ३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५०

जरायम मुतअ़िक्का इन्सानको लेभागने या जबरन् बहकार जाने और गुलाम बनाने वग़ैरह

३६३ छगायत ३६९ व ३७१ छगायत ३७४ जरायम मृतअश्चिका जरायमज़िना बिल्जब्र ३७६ व ३७७

जरायममुतअञ्चिका सरकृह

३७९ छगायत ३८२

जरायममुतअङ्घिका सरकाविलजब व डकैती ३९२ ब्गायत ४०२

जरायममुतअछिका ख़यानत मुजरमानह ४०६ छगायत ४०८

जरायममुतअञ्चिका हसूलमालमसरूका

४११ लगायत ४१४

जरायममुतअ़िका नुक्सानरसानी ४२८ छगायत ४३३ व ४३५ छगायत ४४०

जरायममुतअञ्चिका मदाख्छतवेजामुजरमानह ४४० इगायत ४६२

जरायममुतअछिका दस्तावेज़ात और हफ़्रां व मिल्कियत ४६० अबिक् ४७१ अबिक्

#### (जरायमका इक्दाम)

५११ अगर असल जुर्म कृषिछ गिरफ्तारी बिछावारन्टहै तो इक्दाम भी कृषिल गिरफ्तारी बिलावारन्ट है ।

## ( जरायम ख़िलाफ़वर्जी क़वानीन दीगर )

अगर सज़ाय मौत या हब्स व उब्रूर दर्याय शोर या केंद्र हफ्त साला या उससे जियादहके लायक हो।

- द्फ् अ १५ और इस तमाम तफ़ ती शकी के फ़ियत अपने रोज़ नाम बह ख़ास में दर्ज करके एक नक़ छ उसकी उस अफ़सर या अदा छतमें मुरसिछ किया करें कि निससे उसका तअल्छुकहो।
- द्फुअ १६ -हरएक ऐसी रिपोर्ट में वक्त शुरूअ कार्रवाईका और दिन व तारीख़ माह सन् छिसना जुरूर है और यह रिपोर्ट एक रिनस्टरमें दर्ज होंगी।
- द्फ्अ १७- जिस मुक़हमहमें किंसी मुळ जि़मने जुर्म से इक़बाळ कियाही और अहत माळहो कि जिसवक़ तक चाळान अदाळत किया जावेगा तो मुळ जि़म जुर्मसे मुन्किर हो जावेगा ऐसी सूरतमें अहळकार पुळिसको चाहिये कि किसी क़रीबतर मजिस्ट्रेट के हुजूरमें ख्वाह वो किसी देंजेंका हो मुळ-जि़मको छेजाकर पेशकरे और इक़बाळ मुळ जि़मका अपने रोबरू छिसवाये।
- दफ़ १८ वोह मिनस्ट्रेट ऐसी इत्तला इतिषर मुलिन्मिका इक्ष्वाल अपनी कलम खास या अपनी जेर निगरानी तहरीर करेंगे और मुल्लिमको पढ़कर लफ्ज़बलफ्ज़ सुनायेंगे और अगर वोह सिहतकी तसदीक करे तो मुलिन्मके दस्तख़त करायें और यह इवारत बतौर तसदीक अपनी कलम ख़ास से कलम बंद करें।
  - "मैं यक़ीन करताहूं कि यह इक़बाछ जुर्म "
    "बिछाजब व अकराह के अमलमें आया "
    "और यह बयान मेरे रोबरू मेरी समाकृत "
  - "में किया गया और मुलनिमके रोबरू पढ़ा"
  - " गया और उसने इसकी सिहतको तसलीमिकया ''

दस्तख़त राम मसाद मजिस्ट्रेट दर्जह दोम

दफ्अ १९-अठावह फ़र्दखानह तलाशी और रोजनामचा खास वगैरह के पुलिसको ऐसे मुक़द्दमातके चालान करते वक् एक नक्शह हस्व नमूना जै्छ बनाना चाहिये जो हमराह काग्रजात चालानी रवानह कियाजावे।

|                                                                                |                                                                                         | विरस्तक्षान्यकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ) /                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| नम्बर सुमे (१११) रोजनामचाखास पानह बुरहानपुर<br>जिला कोटा १ सितम्बर सतू १८९३ ई० | ए प्र. तारीख व वक्त<br>अर्थि हि समाग्रत व तह<br>अर्थि है कीकातवख्त्म<br>हिंहि           | (फम् सित- क्लांपि मुख़िक्र सांसदातन माळ समक्का म्बर्का व्यक्त की बाबत रिपोट्गुज़री उसीवक्त मौक्षेपर पहुँच- वारह (१२) कर मुझ इन्स्पेक्टरने बमवाहिजा राममताब व के वे पे वह मकान मुस्जिम स्वानहतालाकी स्त्रीगंह तो एक (१५) पेद्रह मकान मुस्जिम स्वानहतालाकी स्त्रीगंह तो एक मिनट पर ज्ञ- वक्स रुकड़ी के अन्दर से कड़ा तालाई वज़नी हुआ बयान किया गयाहै कि मुख्जिमसे से वार (४) वजे मद् हुआ बयान किया गयाहै कि मुख्जिमसे से ख्त्रा हुई। हर्पये में इसको स्वरीहि जुनाचे फ़र्द स्वानह तला- क्लांप हुई। हर्पये में इसको स्वरीहि जुनाचे फ़र्द ख़ानह रिला- क्लांप हुई। हर्पये में इसको स्वरीहि जुनाचे फ़र्द ख़ानह रिला- क्लांप हुई। हर्पये में इसको स्वरीहि जुनाचे फ़र्द ख़ानह रिला- क्लांप हुई। हर्पये में इसको स्वरीहि जुनाचे फ़र्द सुखिनमका हिक्या यह है, गोरा वाल सिका गया मुख़िजमका हिल्या यह है, गोरा हिन्म हिन्स हिन्म हिन्स हिन्म हिन | निज्ञान उस्र २५ साळ डाढ़ी व मूंछ है।<br>अळ्अब्द्र्रहाशहीयस्काइन्सेक्टर, |
|                                                                                | नम्बर् ग्रीमर्टि                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| X O                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0000                                                                    |
| झुमें (१११) रोजनामचा जांच थानह बुरहानपुर<br>ज़िक्का कोटा १ खितन्बर सन् १८९३ ई० | मिन कि तारीक व बता<br>कि मिन कि समाथत व ते-<br>कि मि इस्मेशत व क्<br>कि मि इस्मेशत व क् | एकम्. सित- कज़िए मुखिन् एका दारतन माळ मसकेका की म्बत्नो बवक बावत रिपोर्ट गुज़री उसीवक्त मोक्नेपर पहुंचकर मुझ् बार (१२) इन्स्पेक्टरने बमवाहिजाराममताब न गोविन्दसिंह व बजे दोपहर करमसिंह बाक्रतगान कुर्बेचजवार मकान मुळिज़म (१८) पेद्रह खानहताळाज़ी छोगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर मिनट पर कुन खानहताळाज़ी छोगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर मिनट पर कुन होकर कटा हुआ है बरामद हुआ बयान किया गयोह कि मार (४) बजे मुळाजमने सौ हपये में इसको खरीदोह जनाचे बार (४) बजे मुळाजमने सौ हपये में इसको खरीदोह जनाचे खराम हुई। फुर्द खानह ताळाज़ी उन्हीं झख्सों के रोबक् छिसी खराम हुई। फुर्द खानह ताळाज़ी उन्हीं झख्सों के रोबक् छिसी खराम हुक मुळाज़ेमको खरीदर्दारी से इक्रबाळहे. तीन बजेंक वक्त पंडित राममताब मजिस्ट्रेटके रोबहू मुळाज़ेमका इक्रबाळ छिसा गया मुळाजुमका हुछिया यह है, गोरार्रग छंबाक़र चेचकिक पे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुख है।<br>अल्अब्द रिलाही बस्का इन्स्पेकटर<br>पुलिस पानह बुरहानपुर.     |
| <b>b</b> 16                                                                    | श्वेयामदी आम                                                                            | P I I I I I C I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |

|                                                                     |                  | A or California                        | •   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ho                                                                  | 7                | ाम्बर इल्जाम                           | ~   | नम्बर (१२३)                                                                      |
| रीजनाममह<br>राज                                                     | -                | म्बर चालान्                            | N   | नम्बर ( ३६ )                                                                     |
| राज राज                                                             |                  | । और तारीख़पर थानहमें                  |     | एकम् सितम्बर सं १८९३ ई०१२ बने                                                    |
| ल ख                                                                 | रजूअ कि          | या गया और किसकी                        | m   | दिनके बहवालह रपट नम्बर ३१ मार्फतहलाही                                            |
| ा जिसका हाळ<br>देहळी दरवाजा                                         |                  | मार्फत                                 | _   | बस्झ हैड कानिस्टब्ल बरामद कुनन्दा माल                                            |
| भिक्                                                                | ł.               | ता और पेशा अश्रखास                     |     | परञ्ञादीलाल वल्द विहारीलाल दुकानदार माहलह                                        |
| (h)                                                                 |                  | के मय कैफ़ियत सज़ा                     | >   | सर्राफान् ज़िल्ल अहमदनगर सजायां साबि                                             |
| प्तान<br>बाकै                                                       |                  | या बेसाबिका                            | _   | का मालम नहीं हुई उमर मुल्जिम २५ साल                                              |
| राजपू<br>लिस व                                                      |                  | इळजाम                                  | مو  | दाञ्चतन माल मसरूका ज़ेर दफा( ४११ )<br>ताज़ीरात द्दिन्द माल्चियत देढ सौ रुपये १५० |
| राजमारवाड़ मुल्क राजपूताना<br>इक्ष्जाम स्टेशन पुलिस वाक़ै दे<br>अग. | नाम मुस्तग       | ृश्सि मय पता और पेशह                   | w   | अहमदनगर मानूदा जाधपुर                                                            |
| नमारवा<br>जाम र                                                     | गवाहान<br>वं कैद | मुस्तगृीस                              | 9   | इलाहांबस्ता हैड कानिस्टब्ल, बस्टीचन्द ब<br>अमीरचन्द गौरीलाल                      |
| त्र राउ<br>इत्या                                                    | नाम व पता        | मुल्ज़िम                               | ×   | नदारद                                                                            |
| । पुलिस<br>ई. को<br>आयद् हु                                         |                  | त गिरफ्तार किया गया                    |     | एकम् सितम्बर स०९३ ई० को बारहबने                                                  |
| ा पुलिस<br>ई. को<br>आयद                                             | •                | साअत पर और किस                         |     | दिनके मार्फत इलाहबिख्या हैडकानिस्टबल                                             |
| अक्षिका<br>सन ९३<br>लिज़म                                           | वक्त थ           | ानहको मेजा गया                         |     | गिरफ्तार हुआ                                                                     |
| ात आक्षिक<br>स्तान्ध्<br>मुक्तिन्म                                  |                  | ल जो बदन पर या और                      | . • | एकम् सितम्बर सं० ९३ ई० को १२ वजे<br>दिनके खानह तलाबीसे मुल्जिमके कडात            |
| कानिस्टमळ मुत अक्षिक<br>एकम् सितम्बरसन ९३<br>डि में निस्बत मुळजिन   | जगह दस्तयाब      | हुआ और किसकी मार्फत,                   |     | दिनके खानह तलाओसे मुल्जिमके क <b>ढात</b><br>लाई बरामद हुआ                        |
| टबळ मु<br>सितम्ब<br>निस्बत                                          |                  | सल्ह् या आलात दस्तयाब                  | ~   |                                                                                  |
| में में                                                             | भुदह जो जुमसे    | मुतअञ्चिक् हों                         | ~   |                                                                                  |
| ा देंड कानिस्त<br>। और एकम्<br>मारवाङ में ि                         | मुकाम स्टेबन     | कितने अर्सेतक हिएसतमें<br>रक्खा गया    | 2   | १२ घंटइ                                                                          |
| म                                                                   | C C              | किस वक्त, ज़मानत नामह                  | ar  |                                                                                  |
| हर्लाहीबर्ल्भ<br>किया गया                                           | याने थाने पर     | या मुचलकह पर रिहा<br>किया गया मय तादाद | 6   |                                                                                  |
| इस्राहीषक्भ<br>किया गया                                             | तारीर            | व ब वक्त, चाळान्                       | 20  | एकम् सितम्बर सन् १८९३ ई०                                                         |
| E. 74                                                               |                  | क्त पहुँचने सदरका                      | مو  | 244 100. 16 44 10.16 5.                                                          |
| र अन्बरू ) मुहक्तका<br>३२ लगायत ३५ में                              | दस्तख्त          |                                        | 32  | दस्तखत इलाहीबख्श हैंडकानिस्टबल                                                   |
| विक<br>लग                                                           | · मि             | सलका नम्बर                             | 9~  |                                                                                  |
| B &                                                                 | नाम मजिस्ट्रे    | ट जिसकी हुजूरमें इल्जाम                | v   |                                                                                  |
| Fig. 18                                                             | रज्ञाकया गर      | रा                                     | -   |                                                                                  |
| स्त                                                                 | इळजाम मजि        | ट्रेटकी मार्फत क्योंकर ते              | 0   |                                                                                  |
| (फ़र्द इलज़ाम नम्बर ३<br>ख़ास के सफ़ह १                             |                  | नसा जुर्म सबूतको पहुँचा                | 5   |                                                                                  |
| The late                                                            |                  | ख़ीर मय तारीख                          | å   |                                                                                  |
| <u>F.</u>                                                           | राय मजिस्ट्रेट   | वनिरुक्त कार्रवाई पुळिस की             | 28  |                                                                                  |
| ]                                                                   |                  |                                        |     |                                                                                  |

द्फुअ २० जब किसी स्टेशन पुलिसमें इत्तलाअ पहुंचे कि (अ) कोई शब्स ज़िरिए बंदूक या अशियाय मुनरशीके इस्तैमालसे मुर्तकब ख़दकुशीका हुआ है (ब) किसी दूसरेके हाथसे या जानवर से मारा गया है या किसी कलके सदमहसे या और हादसांसे हलाक होगयांहे या ज़हर वंगेरह खिलाये जानेसे मारा गया है (ज) ऐसे हालातमें मरगया है कि उनसे शुभामाकूल होतांहै कि किसी और शब्ससे जुर्मका इर्तकाब हुआ है।

द्फ़ २१-ऐसी सूरतमें उसको छाजिम है कि फ़ौरन अपने अफ्सर आ़छाको बकुअ वारदातसे मुत्तछाअ करे और मौके पर खुद मय जमीअत मुनासिबके पहुंचकर उस जगहके चंद अशाखास मातबरको तल्लब करके पंचायतनामा तहरीरकरे और किसी डाक्टर या तबी-बकोभी बुलाये।

#### पंचायतनामा ।

आज बतारीख़ १८ अक्टूबर सन् ९३ ई० को बवक १० बने सुबहके हम पंचान सिकनाय मोहल्ला तेळीवाड़ा मिनमुहल्लात पहाड़गंन वाक, भरतपूर बज़रिए पुळिसमोंके वारदात पर तळबहुए और देखा कि एक नाशरूबिक किला विसर बनानिवे मशरिक पड़ीहुई पाईगई इस मुतवफ्फ़ीके निस्मपर स्याह रंगका कोट और उसके नीचे सफेद कुरता और स्याह पानामा निसमें सुर्ख रंगका रेशमी इज़हार बंद पड़ा हुआ था पैरमें हिन्दुस्तानी जूती सळीमशाही बरंग सुर्खियी, मुतवफ्फ़ीके निस्मपर कोई ज़रूम नहीं था और न किसी हथियारकी ज़र्ब पाई नाती थी बदन साफ़ था, चूंकि निस नगह छाश पड़ी हुई थी उस नगह सड़कसे किसी कदर बुळन्द एक पत्थर नसबथा उसकी ठोकरसे मुतवफ्फी गिरा, जूताभी फट गयाहै और जूता उतारकर नो देखागया तो नाखुनोंमें ज़र्ब आई है, करायन से हम यह कह सकते हैं कि मुतवफ्फी इसके सदमहसे बेतहाशागिरा और मर गया, सिवाय इसके और कोई बात ख़याळमें नहीं आती, पस यह मर्ग इत्तिफ़ाकियाहै, अल्मरकूम १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई०

| अल्डान्द्<br>नैनसुखबक्काल | 1 42     | अलअ़ब्द<br>इलाहीबस्श्<br>बिसाती | अळअब्द<br>नारायन दास<br>कुतुब फ़रोश |
|---------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                           | (ख्यात । | <b>ा</b> बसाता                  | ्कु <del>त</del> ुव फ़राश           |

### रिपोर्ट डाक्टरी।

आज दस (१०) बजे तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई. की एक छाश 'पुिल्स इन्स्पेक्टरने बरसर मौके मुछाहिजा कराई छाशको तमाम व कमाछ बरहना करके रोबरू पंचान मौजूदावक देखागया मगर कोई सबब मौतका तशफ़िके छायक मालूम नहीं हुआ इसिल्ये छाशको हास्पिटलमें छाईगई और आलह हाय जरांही से चीर फाड़कर लाशको बगौर मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि मुतवफ्फ़ी का दिल फटगया है और मग़ज़ में भी सदमा अज़ीम पहुंचा है और यह सूरत बेशक ठोकर खाकर ज़मीन पर बेतहाशा गिरने से हो सकती है किसीकिस्म का सम मुतवफ्फ़ी को नहीं खिलाया गया और न किसी दूसरे शख्स के हाथ से कोई ज़बं लगी हुई मालूम होती है इसिल्ये में तसदीक़ करताहूं कि बेशक यह मर्ग इतिफ़ाकियाहै-अलमकूंम १८ अक्टूबर सन् १८१३ ई.

### भरुभन्द केसरी असिस्टेंट सिविस्ट सर्जन सुकाम भरतपुर

द्रफ् ३२ २२ — बाद हसूछ पंचायत नामा व रिपोर्ट डाक्टरी के पुछिस इन्स्पेक्टर को चाहिये कि यह तमाम कागृज़ात मय हालात और वाक्ज़ात अपनी रिपोर्ट के ज़रिए रोज़ नामचह खास अपने अफ़सर की ख़िद्मत में रवाना करे और अपने अफ़सर की इजाज़ते तजहीज़ व तकफ़ीन सुतवफ्फ़ी की हासिल करके बुरसा अगर पायेजायँ तो लाक्ष लनके हवाले करे वरना लावारिस फंडसे जिस मज़हब व मिल्लत का मुतवफ्फ़ी हो तजहीज़ व तकफ़ीन कराये या दागृ दिये जाने का वन्दोवस्त करे।

द्फुअ २३-ऐसे मुक्दमात में पुलिस को हमातन अमर वाक्ईके जाहिर होनेकी कोशिश करनी चाहिये ता कोई अमर मुख्फीन रहे।

द्फुअ २४-तमाम रिपोर्टें रिनस्टर आम से मुन्ताख़िव होकर रिनस्टर खास में दर्ज होंगी।

द्फुअ, २५-मुक़हमात काबिछ दस्तन्दाजी पुलिस में अफ़सर पुलिस या जो शस्स बनाय पुलिस अफ़सर के कारफ़र्मा हो जो चौबीस (२४) घंटे के असे में बाद तफ़तीश करने के नतीजा तफ़तीश से मजिस्ट्रेट को इत्तलाअदेने और उसके साथ तमाम हथियार आछात व

औजार वगैरह मुतअल्लिका मुक्हमा भेजदेने और हरएक शैपर नम्बर टिकटों पर छिखकर छगादेना चाहिये।

दफ्अ २६-अहालियान् पुलिसको लाजिम होगा कि तलाशीके बवक चन्द मात-बर अशखास मौजूद रखकर तलाशी हैं और फुर्दतलाशी तहरीर करें और उस फ़र्दपर अश्रखास मीजूदावक़के दस्तख़त करायें।

> फुर्द खानह तलाशी मकान परशादीलाल वल्द विहारीलाल सर्राफ सिकनह अहमद नगर जि़ला फ़ैजनगर मोहल्ला सर्राफ़ान मुलजि़म ब मुक्इमह छेनामाल मसरूका का जेर दुषा (४११) ताजीरात हिल्द । आज हम अश्रालास मुन्दर्जह ज़ैल के रोबरू मुसम्मी मज़कूरकी खानह तलाशी लीगई तो एक कड़ा "तिलाई" वज्नी पांचतोला जिसका एक सिराटूटा हुआ है एक बक्सके अन्दर से बरामद हुआ निसको मसह्रका. होना बयान कियागया है।

११ जौळाई सन् १८९३ ई. बवक्त ४ बने सह पहर

अलञ्बद

गवाह शुद्

गवाह शुद्

रहीमबस्श हेंडकानिस्टबल बलीचंद वल्द

गोविंद सिंह वल्द

मोहल्लह सरीफान्

नत्थुमल दूकानदार

कुँवर सिंह

गवाह्यद निजामतखां

द्रफुअ २७-मस्तूरात की तलाशी के वक्त इस अमर का पूरा ळिहान रहे कि कोई फैल नाजायज और खिलाफ़ रिवाज नहीं होना चाहिये।

द्कुअ २८-अ्छहदा गोशह में किसी दूसरी औरत को भेजकर तलाशी करानी चाहिये।

द्रफुअ, २९-ऐसी तफ़तीश के वक्त किसी मुलानिम पुलिस को किसी शस्स पर जब व ताअ़द्दीयाख़ोफ़े, हिरास, नहीं दिलाना चाहिये।

द्फुञ ३०-अहाळियान पुळिसको छाजिम होगा कि वोह अपने इळाके हुकूमत में निगरांरहे कि कोई शल्म रहज़न डकैत व इश्तहारी वंगेरह या वह छोग कि जो दरहक़ी कृत मआ़श पैदा करने के व सायल नहीं रखते और आवारा पड़े फिरते या खानह बदोश हों गिरफ्तार करें और

#### (१४) मजमूआजाब्तहफ़ीजदारी।

उसकी बाबत अपने अफ़सरान को रिपोर्ट करें मगर हर हालत में ऐसे अशख़ासके मुआमले में पुलिसको निहायत होशियारी और संजीदगी से कार्रवाई करनी लाज़िम है।

द्रफ्ञ ३१-नो लोग स्टेशन पुलिस के इलाक़े में लावारिस फ़ौत होनायँ, उसीवक किसी अहलकार पुलिसको मौंक़े पर नाना और चंद अहल मोहल्लह को बुलाकर तमाम फहरिस्त उस मालकी रोबक उन अशलास के लिखनी चाहिये और उसी वक्त उनकी गवाही फ़र्द माल पर लिखवानी चाहिये। और अपनी रिपोर्टके ज़रिएसे अपने अफ़सरकी ख़िदमतमें रवानह करनी चाहिये।



|                                                                      |                                                                     | हिस्सइअव्वल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( १५ ) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| हुआ.                                                                 | द्स्तख्त<br>अशख्स मौजूदा वक अहळ्कार पुलिस                           | अस्त्रभृबद्<br>भूष्टम मसाद<br>अस्त्रभृबद्<br>सुद्रामाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                      | अशस्ति मौजुद                                                        | अस्र अंदर्श हो स्वाह्य अस्र अंदर्श हो स्वाह्य अनंदी स्वाह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| माल लावारिसी जी पुलिसको मोहछह कुम्हारान् सुक्राम जैसलमेर में दस्तयाब | तफ्षीछ.<br>सामान गुज़ाइतह धुंदरकाछ<br>बल्द.<br>केदारनाथ, मुतवफ्र्मी | हिह्या कुम्हा सुंदर छाळ वल्द खेदीकाळ कुंदन नक्द, पळंगनवाड़ी, द्विर्यात अक्अंब्द । य स्टेशनपुष्टि केदारनाथ काँम प्रसाद सुंदरनाथ २००) ४ अद्द ४ अद्द छेदीकाळ निकर (३) कायथ उमर ५० सकनाय मोह्छा थाछियान् कळां वज्नी पांचसेर अक्अंब्द साळ. कुम्हारान्. |        |
| ऽसको मोहछह                                                           | वयः<br>अशस्यि मुर्बेदेई<br>नाम                                      | केदीखाळ कुंदन<br>प्रसाद सुंदरनाथ<br>सकनाय मोह्ह्या<br>कुम्हारान्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ारेसी जो युवि                                                        | नाम<br>मुतवरूक्षी मथ विदेर-<br>यत व क्षेप वग्रेरह                   | ासुंदर ळाळ चल्द<br>केदारनाथ कौम<br>कायथ उमर५०<br>साळ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                      | नाम<br>स्टेशन व मोहञ्जा                                             | मोहल्ला कुम्ह<br>रात् स्टेशनपुष्टि<br>स नंबर (३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| नक्शा                                                                | रेक्टीर रेक्टिरी राज्यस्य<br>भाष                                    | يخ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                                                      | डॉर्म्स इंग्रीह                                                     | ८ जीछाई<br>स स स स स स स स स स स स स स स स स स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

- द्फुः ३२ इस तमाम सामान पर सिङ्सिछहवार नम्बर बद्स्तख़त अहल्कार पुलिस दर्ज होकर चस्पां करने चाहिये और उस तमाम सामानको मालख़ानह सरकारमें लाकर दाख़िल कर्ना चाहिये और नकद रूपया ख़ज़ानह राजमें दाख़िल करके रसीद दस्तख़ती मोहतिमम् खजानहकी हासिल और शामिल मिसल करनी चाहिये।
- द्रफु अ ३३-अफ्सर पुछिस या मिनिस्ट्रेट निसको ऐसे वाँके की रिपोर्ट मय नक्-शह माल लावारिसी पहुंचाई नाव वोह फीरन ऐसे मालकी फ़ेहरिस्त मुस्तव करके एक इश्तहार इस हिदायतसे नारी करेगा कि निस किसीको इस मालकी बाबत दावी हो अर्सह ६ माहमें हाज़िर अदालत होकर अपने दावे को साबित करे, वर्ना यह माल लावारिस समझकर बहक़ राज नमा होगा और फिर कोई दावी कृविल पनीराइये अदालत नहोगा।
- दफ्ञ ३४-अगर कोई माल इसलायक हो कि वह ६ माइतक नहीं रह सका या खराब होजानेका अहतमाल है तो वोह फ़ीरन काबिल नीलाम होगा, और यह रुपया ६ माइतक अमानत रक्खा रहेगा।
- द्फं अ ३५-बाद इन्क़ज़ाय मियाद ६ माह अगर कोई शख्त दावीदार नहों तो यह तमाम मालियत मिल्कियत राज समझी जावेगी और रुपया ख़जानह राज़ामें जमा होगा इसीतरह उस मालकीभी जो किसी जगहसे पाये गये हों या किसी मुक़दमहमें दस्तयाब हुए हों कार्रवाई होनी चाहिये।
- द्फ़ अ ३६ नहां पुळिसका बड़ा स्टेशन हो वहां एक माळखाना भी होगा और उस तमाम माळकी तफ़सील एक रिनस्टरमें दर्ज हुआ करेगी और बाद नीलाम या फ़रोलत होने के उसपर हाकिम या मिनस्ट्रेट के दस्तख़त सब्त होंगे और नीज उस अहलकारके जिसकी मातहतीमें माळखानाहो।

#### हिस्सइअव्वल ।

द्फः ३७-रनिस्टर माळखानह में हरएकमाळ ळावारसीके वास्ते पूरा एक वर्क होना चाहिये।

द्फ्अ ३८-माछके नीलाम करनेके वक् जो फ़्हिरिस्त मालनीलामीकी तैयार होने वोह शामिले मिसल या उस अफ़सर पुलिसके पास भेजे जिसके यहां इस मुक्द्मे की पहली इत्तलाअ दीगई हो और उस फ़्हिरिस्तस रिजस्टरमें कीमत सुर्ख़ रोशनाई से हरएक अशियाय के नीच लिखदेनी चाहिये।

दफ्अ ३९-तफ़तीश के वक्त जो मुक़द्दमात कि काबिछ ज़मानत हैं उनमें मुछ़िज-मान्को ज़मानत पर रिहा करना चाहिथे और जिसमें ज़मानत नहीं हो सक्ती उसमें मुछ़िज़िमानको व निगरानी पुछिस रखना और अ़दाछत हािकम या माजिस्ट्रेटतक भेजना चाहिथे और तावके कि अदाछत मिजिस्ट्रेटसे कोई साफ हुक्मन होजावे उसको अपनी निगरानी में रखना वाजिब होगा।

द्फुः ४०-ऐसे मुल्जिमान् जो जमानत पर छोड़े जावें उनसे एक जमानत नामा मय मुचलका लिखवालेना चाहिये।

# नमूना ज़मानत नामा व मुचळ्का मुळ्जिम गिरफ्तारकरदा पुळिस।

हरगाह मुझ नसरुष्ठाखां बल्द अहमदुळ्ळाखां क्रीम पठान सिकनह नयाशहर हळाके बून्दी को पुळिसने इक्षत जुर्म हब्सबेना ज़रदफा ३४९ ताज़ीरात हिन्द गिरफ्तार किया है और तफ़तीश दर पेश है चूंकि मुझ नसरुळ्ळाखांको ब अदालन हाकिम फीनदारी चालान किया जावेगा लिहाज़ा में बज़ारिए तहरीर हाज़ा इक्रार करता हूं कि ना तारीख अदालत हुक्मत फीनदारी से मुक्रेर होकर तलवी होगी मैं बिलाउज्र हाज़िर होकर जवाब दही करूंगा अगर खिलाफ़ इस इक्रारक करूं और हाज़िर अदालत न हूं तो बकुसूर अदम हाज़री मुबलिग ५०) पचास रुपये सिकह रायजुलवक़ दरबार में बतीर तावान अदा करूंगा, अलमकूम ३० नवम्बर सन् १८९४ ई०

> अलञ्ज्द गवाहशुद् गवाहशुद् नसरुष्ठाखां मुल्कदारखां इम्दाद अुली

जोकि तसरुष्टाखां वल्द अहमदुष्टाखां इल्टत हब्स बेजा जेर द्फ्अ ३४१ ताजी-रात हिन्द गिरफ्तार हुआहे और उससे जुमानत नामा तलब है कि बरवक तलबी ब अदालत हाकिम फ़ौजदारी हाजिर होने लिहाजा में इसतहरीरकी रूसे इकरार करता हूं कि बरवक तलबी फौरन मुसम्मी नसरुष्टाखां को हाजिर करूगा और अगर हाज़िर न करसकूं तो मुबल्णि पवास ५०) रुपये बतौर ताव न् अदाकरूंगा । फ़क्त अल्मर्कूम २९ नवम्बर सन् ९४ ई०

अल्ञुब्द गवाहशुद गवाहशुद गवाहशुद करम इलाही नजीवमां इलाहीबल्श फ़जल इलाही दफ़्अ़ ४१—कोई अहलकार मुक़दमात गैर काबिल दस्तन्दाजी पुलिस में दस्तंदाज न होगा इल्लाह व मंज़्री या बहुक्म अफ़सर आला।

द्फ् अ ४२ - अगर दौरान तफ़तीश में मुक़्दमात की पुरुतगों के वास्ते किसी मुक़ाम की तळाशी ळिया जाना ज़रूर समझा जावे तो अह़्कार पुळिस को चाहिये कि असाळतन् या अपने किसी अह़ळ्कार मातहत को बरसर मौके भेजकर तळाशीळे और तळाशी के वक्त बरसर मौके कम अज़कम दो अश्लास मातवर को उसी गिरदोनवाह से हमराह ळेळे जैसे क़ब्ळ अज़ीं मज़कूर हो चुका है।

# बाब तीसरा।

(देहाती पुलिस का तक़र्रुर और उनकी ख़िद्मतें)

दफ्अ ४३-मिन नानिव रियासत अव्वलन इस अमरका तहकीक कर्ना जरूर होगा कि किस २ देहात में कीन कीन लोग इस लायक हैं जिन को ख़िदमात पुलिस सुपूर्द करदी जावें हरएक क्रवह और देह में जो मुखिया और पटेल लोग कहलाते हों उनको ओहदेदारान पुलिस के नामज़द कर दिया जावे, हरएक ऐसे मुखिया शरूस को रियासत की जानिव से एक २ सनद मुहरी मिलनी चाहिथे और उसमें उनके तमाम कामोंकी तफ़सील तहरीर करदेनी चाहिथे जिससे वह उस तहरीर को बतौर दस्तूरुल अमल सनदन अपने पास रक्सें चौकीदार उसदेह के मिस्ल कानिस्टबल समझे जावें।

द्फ़ अ ४४-वक् न फ़ वक् न ओह देदारान पुलिस शहरी कारहाय पुलिस से ऐसे अशखास को वाकि फ़ व आगाह किया करें बाद वाकि फ़ कारी वहलोग मिसल अहलकारान पुलिस कारबंद होंगे और ऐसे चौकीदारान देह तमाम वारदातों की इत्तला उसी मुखिया शब्स को करते रहें।

द् फ़ अ ४५ - मुिलया छोग ऐसी वारदातों की इत्त छा अ होने पर मिस्छ अहल्कारान् पुलिस अमर मुकदमा दस्तन्दाकी पुळिस के छायक है कार्रवाई करेंगे और संगीन वारदातोंकी इत्त छा अ फीरन् अपने बढ़े हिस्सह के पुलिस को दिया करेंगे।

- द्फः अं ४६ हिस्सह का अ़फ़सर पुढिस हत्तळ इम्कान उसीवक ख़द या अपने मात-हत ओहदेदारको मीके पर बग़रज़तफ़तीश रवानह करेगा जिसवक कोई ऐसा अहळकार मौके वारदात पर पहुंचे वोह ब इम्दाद उन्हीं मुखिया छोगों की तुकृतीश वारदात में पाबंदी उन्हीं अहकाम की जो स्टेशन ज़िळअ़ या हिस्सह ज़िळअ़ में करते थे करें।
- द्फ़ अ़ ४७ ऐसी देहाती पुलिस उन फिरकों की तलाशी रक्खेंगे कि जो बहलाक ह दीगर ग़ारत गरी या सरक ह इस्तह साल विल्डन में के मुर्तिक बहे कर अपने मसकन पर चले आये हों।
- द्फ्अ ४८-ऐसे मुस्तबा लोगोंकी वक्तन फ़वक्तन ओहदेदरान पुलिस शहरी या उस अफ्सर को कि जो क्रीबतर हो इत्तलाओं दिया करें।
- द्फ़अ़ ४९-वह छोग जो पहळे सज़ायात हो चुके हों उनके स्वत मञ्।श और बूदोबाशके हर छहज़ा निगरां रहें किसी वारदातके वक्त ऐसे बदमाश पहछे ज़ेर नज़र किये जावें।
- द्फुञ ५० -सिटासेटहवारदात मविशी उमूमन रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुरिबिजेंहे उसकी इन्सदादक वास्ते ऐसे मुखिया छोग उन 'रिवड़" और ''गोटों" को '' मवेशी' के हमेशा अपनी निगरानीमें रक्से ।
- दफ्अ ५१-मेवेशीके सरकह नहींनेका इन्सदाद इस तरहसे मुमिकन है कि हरएक इलाकह हुकूमत रियासत देशीमें मेवेशीके किसी खास मुकाम जिस्म पर कोई मुक्रेरह निशान रियासतकी तरफ़से उन जानवरोंके जिनकी उम्र एक सालसे ज़ियादह हो लगादिया करें जिससे मसरूका होने पर ब आसानी शनाख्त हो सक्तीहै और दर सूरत निशान मिटा दिये जाने के भी वह जानवर मसरूका तस्र जुर हो सक्तीहै।
- दफ्अ ५२-तमाम मुसाफ़िर छोग जो बौशीस (२४) घंटमें या उससे ज़ियादह किसी देह या कृरियाभें कयामिषत्रीर हों उनसे अच्छी तरह द्यांफ्त कर्ना चाहिये कि वह कहांसे आये और कहां जावेंगे उनकी हालतको अच्छी तरह गोर करलेना चाहिये कि वह जमाअ़त डाकुओंमेंसे नहों या किसी वारदातका इरादा इस देह या किसी दूसरे कृरियामें न'रखते हों।
- द्फुअ ५३ निसवक कोई खोन किसी दूसरे देहके पटेळकी निगरानीसे पहुंचाया गया हो तो ज़रूर होगा कि निहायत मुस्तैदी और ईमानदारीक साथ

अगर खेल आगे चळता हो तो उसको अपनी हुदूरसे बाहर पहुंचारें और दूसरे गांव के पटेळ या मुखिया शल्स को उसका ज़िम्महवार बनाकर रसीद हासिळ करें अगर रसीद का लेना नामुमिकन हो तो दो या ज़ियादह गवाह मुक्रेर करें ॥

द्फुअ ५४-मुसाफ़िरोंको अपने २ इळाकृह से बहिफ़ाज़त निकाछ दें और अगर राजकी जानिबसे कोई फ़ीस अगवा दिया जानेके वास्ते मुक़र्रर होवे तो हस्ब दस्तूर अगवा देकर फ़ीस हासिछ करें॥

# बाब चौथा।

(क्वाअद दर्बारह इम्दाद पुलिस अज्जानिव आम्मह ख्यालक् )

- दुफ्ञ ५५-हर शस्स को छाजि़म है कि वाछी रियासत के मुल्कमें जब किसी अहछकार पुछिसको मददकी ज़रूरत होतो हस्व ज़ैछ मौकौं पर मदद्दें—
  (अ) गिरफ्तारीमें किसी शस्सकी जिसको अहछ्कार गिरफ्तार कर-नेका मजाज़ है।
  - ( ब ) नुक्स अमन या दीगर अशयाय या किसी नुक्सान को रोकने में मसळन् रेळवे या तारवकी नहर या माळ या इमारत सरकारी या दीगर अशयाय ( राज ) के नुक्सान पहुंचानेका इकदाम किया जावे ।
- द्रफ़ अ़ ५६ अगर किसी अदाळत रियासत को सिवाय अहळ्कार पुळिस या किसी और शख्स के नाम वारन्ट जारी कर्ना होवे तो हर शख्स को उस वारन्ट की तामीळमें मदद देना फर्ज है-
- द्फ़ अ ५७ हर शल्स को लाजिम है कि उन वारदातों की इत्तलाओं जो काबिल जमा-नत और काबिल राजीनामा नहीं हैं और पुलिस बिलावारन्ट गिरफ्तार करसका है फीरन किसी मिनस्ट्रेट या अहल्कार पुलिसकी जो करीब तरहों पहुँचाये॥

# बाब पांचवां।

### (तरीका गिरफ्तारी अञ्चलास मुङ्जिल्सन )

दुफ़ अ़ ५८ - गिरफ्तारी के वक्त हरएक अहल्कार या उस शल्सको जो गिरफ्तार करनेका किसी शल्सके मजाज़ किया गया है लाज़िम है कि जिसकी गिरफ्तारी मंजूर हो फैरिन् अपनी हिरासत में करे ॥

- द्फु अ़ ५९ और अगर वह श्रख्स निसकी गिरफ्तारी मक़सुद है किसी तरह तअ-र्रुज़ या मज़ाहमत करे और इरादा फरारीका रखता हो तो गिरफ्तार कुनंद्हको लाजिम है कि उसकी गिरफ्तारी के छिये हरएक तदबीर साथ हुशियारी के अमल में लावे॥
- द्फुअ ६० कोई शस्स जिसके पास वारन्ट गिरफ्तारी हो या अहल्कार पुलिस नो गिरफ्तारी का इक्तदार रखता हो यह तफ़तीश करे कि जिस शस्स की गिरफ्तारी मंजूर है किसी मकान में बुस गया हो उसके अन्दर मौजूद है तो मालिक मकान या अहातह या बाड़ा या सराय या नोहरा को चाहिये कि बिला दरेग गिरफ्तार कुनंदह की दर्खास्त करनेपर जाय और शस्स मतलूबहकी तलाशीमें हमातन माकूल मदद दे॥
- द्फुअ ६१-अगर हस्व मसुर्रह बाळा दख्छ न मिलसके और अहतमाळ फ़रारी शख्स मतळूबहका हो तो अहळूकार पुळिसको मजाज़ हागा कि फ़ौरन खानह तळाशीं छे और अगर फिरभी गुज़र नामुम्किन हो तो किसी द्वीजह या खिड़की को तोड़कर अंदर दाख्छि हो ताहम अहळकार पुळिसको ळाजिम होगा अगर वह मुकाम ऐसा खिळवत खानह हो जिसमें कोई औरत हस्ब रिवाज मुल्क पर्दानशीन रहती हो द्रीं सूरत अहळ्कार पुळिसको चाहिये कि उस औरतको इत्तळाअंदे कि उनमें से चळी जाय और उसको चळे जानेक वास्ते सहूळियत माकूळदे।
- द्रफ़ इस् ६२ हरएक शब्स जो किसीकी गिरफ्तारी में मसरूफ हो खुद या और कानिस्टबळ हमराही किसी मकान में दाखिल होनेके बाद रोका गया हो तो अपने निकलनेके वास्ते किसी दरवाज़ह या खिड़की को तोड़ डाले॥
- द्फुः ६३ शब्स गिरफ्तार शुद्रापर किसी किस्मका तशहुद न किया जावगा ॥
- द्फ अ ६४ अहलूकार पुलिस उसीवक शब्स गिरफ्तार शुदाको अगर मुकहमा कृषिल ग्मानत हो और वह ग्मानत दिये जानेसे कृषिर हो और अगर मुकहमा काबिल ग्मानत न हो तो ऐसे शब्स की जामह तलाशी ल और सिवाय जामह हाय पोशीदनीके और तमाम चीने अहल्कार पुलिस अपनी हिरासत में रक्से और हथियार वगैरह जो शब्स गिरफ्तार शुदाके जिस्मपर पाये जाय उनको अपनी तहवील में देकर शब्स गिरफ्तार शुदाको व अदालत मजान रवानह करे।

#### बाब छठा ।

### (गिरफ्तारी बिलावारन्ट)

- द्फुअ ६५-हरएक अहल्कार पुलिसको इक्तियार है कि बिलाहुक्म किसी अदालतके हस्ब ज़ैल अशसास को गिरफ्तार करें (अ) हर शस्सको जो जुर्भ काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें शरीकरहा हो या जिसकी बाबत शिकायत या इत-लाअ मातबर शराकतकी गुज़रे॥
  - ( ब ) ऐसे हर शब्स को जिसकी गिरफ्तारी की बाबत किसी रिसायत देशी या बृटिश गवनंभेंटके किसी महक्षें से इदितहार गिरफ्तारी जारी हुआ हो ॥
  - (ज) ऐसे हर शल्स को जिसके कृब्जहमें कोई माळ मसरूका हो या शुभा माकूळ हो॥
  - (द) ऐसे हर श्रल्स को जो अहत्कार पुळिस के कार मन्सर्वाकी तामीळ में हारिज हो।
  - (ह) ऐसे इर श्रस्त को जो किसी जेळखानह सर्कार अंगरेज़ी या देशी या किसी पुळिस की हिरासत से फुरार हुआहो।
- द्फ़ अ ६६ अहळूकार पुलिस इस अमरके मजाज़ हैं कि जिस रियासत से उनका तअल्लुक उस रियासतके हिस्सह ज़िल्ल में उन मुल्जिमान के तअ़क्क में जिनकी गिरफ्तारी बिलावारन्ट करनेका इक्तदार रखते हों जहांतक उस रियासतका इलाका हो चले जावें।
- द्फ़ अ ६७-कोई शरुस जिसको अहलकार पुलिस ने गिरफ्तार कियाहो-जो २४ चौबीस घंटे के असेंह से ज़ियादह हिरासतमें न रक्ला जावेगा।
- द्फ् अ ६८ अगर मुक्दमा का बिछ ज्मानत है तो ज्मानत वर्ना हिरासतमें बज़ारिए रिपोर्ट तहरीरी के किसी अदाछत में चाछान करे जो उसके समाअत की मुक्तदिर हो।

## बाब सातवां।

( पुलिस के अमलह की तक़सीम व दीगर कार्रवाइयों का ज़िक्र ) दफ़अ़ ६९-हरएक कानिस्टबल जो जुमरह पुलिसमें भर्ती किया जावे उसका नाम हस्व तरीक़ह ज़ैल दर्ज रिनस्टर किया जावेगा।

क्टर रियासत किंशनगढ़ रजिस्टर तक्रेरी कानिस्टबळान् सुतआ्रिका पुलिस रियासत किशनगढ् दाबत सन् १८९५ ई०. २४ साछ मांड- भीछ मिवाड़ उम कीमि माह्मण अमीर विदि यत -U कानिस्ट विशेष 1 शुमार न प्या

द्फुअ ७० - हरकानिस्टबलके वास्ते रिजस्टर में एक २ सफ़ा पूरा छोडना चाहिये जिसमें सवानह उमरी हरकानिस्टबलकी खातिर स्वाह दर्ज होसके ॥ दफ़अ ७१ - तमाम हथियार और लिबास जो कानिस्टबलको दिये जावेंग उनका इन्दिराज एक रिजस्टरमें दर्ज किया जावेगा और लेतेवक लेनेवाल के उसपर दस्तखत सब्त कराये जावेंगे ॥

|                        | रिजस्टर लिबास व हथिया हात् सुपुर्दकर्दह कानिस्टबलान्.       |                                                        |                                         |                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| नम्बर<br>कानि<br>स्टबल | नाम मय वल्दिय-<br>त व कौिमियत व<br>सकूनत वगैरह<br>कानिस्टबळ | तफ़सील<br>लिबास<br>सुपुर्दकदंह                         | तफ़सीछ<br>हथियार                        | कैफ़ियत.                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| (१२)                   | 14, 1 1                                                     | १-साफ़ा<br>सिरका एक<br>२-कुरता<br>एक<br>३-पाजामा<br>एक | एक एक<br>दस्तख़त<br>अहमद कानि<br>स्टबळ- | हंगामह में इस कानिस्टल<br>का साफा, २७ फरवरी सन्<br>९२ ई. को गुम होगया<br>और बजाय उसके दुसरा दिया<br>गया. |  |  |  |  |  |

दुफ्ञ ७२-हर महीनेकी आख़िर तारीख़ें में एक बर आबुर्द तनस्वाह बनाया जावेगा और उसपर हरएक ओहदेदार पुळिसके दस्तख़त सब्त होंगे जो नास्वांद कानिस्टबळ हों उनको अफ्सर पुळिस उनके नाम की मुहरें बनवाकर पास रखनेका हुक्म देगा और बाद तैयारीके हमेशा यह नास्वांदा कानिस्टबळ महाज़ा अपने २ नामके मुहर सब्त किया करेंगे॥

### मजम्आजाब्तहफ़ौजदारी।

द्फ़ अ ७३ - बर आवुर्द तनरुवाह एक रिजस्टरमें तहरीर होगी और इसकी एक नकुछ द्वीरमें भेजी जावेगी॥

|              | नमूना रजिस्टर बराबुर्दे तनख्वाह अमला पुलिस मुतअ्छिकारियासत<br>भरतपूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई० |                                   |             |                           |                     |               |                            |                                  |                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9            | ٦                                                                                                 | 3                                 | 8           | 4                         | Ę                   | ७             | 6                          | 9                                | १०                                                              |
| नम्बर् शुमार | नाम.<br>मय वल्दियत व<br>कौभियत व सकूनत                                                            | नाम ओहदाँ                         | शाह तनक्वाह | तादाद अच्याम<br>गैर हाजरी | तादाद अय्याम बीमारी | तादाद जुरमानह | वाजिबुळअरपाम<br>काबिङ भ्दा | तादाद रक् । जो<br>हवाहेकी जातीहा | दस्तख्त<br>या मुहर<br>ओहदे दार                                  |
| १            | नसीरुद्दीन हैदर<br>वन्द अळीमुद्दीन<br>हैदर सिकनह<br>अमरोहा                                        | इन्स्पे<br>कटर<br>दर्जह<br>अञ्चल  | ००          | o                         | 0                   | o             | o                          |                                  | अ़लअ़ब्द्<br>नर्सारुद्दीन हैद्र्र<br>इन्स्पेक्टर दर्जह<br>अव्वल |
| 2            | करीमबख्श वल्द<br>रहीम बख्श शेख़<br>सिकनह जयपूर                                                    | सब<br>इन्स्पे<br>क्टर             | !           | o                         | 0                   | 4             | υ                          | ४५                               | अलअ़ब्द<br>करीमबस्श व<br>हदरहीमबस्श                             |
| Ą            | इयामळाळ वल्द्<br>जीवनळाळ बाह्म-<br>ण सिकनह<br>जोधपुर                                              | हैंडका<br>निस्टब<br>ल नंबर<br>१   | १५          | एक<br>योम                 | o                   | 0             | २९<br>योम                  | १४॥                              | अळअ़ब्द<br>इयामळाळ व<br>ह्द जीवनळाळ                             |
| ૪            | शहाबुद्दीन वल्द                                                                                   | हैंडका<br>निस्टब<br>छ नंबर<br>दोम | १२          | 0                         | 0                   | 9             | o                          | ११                               | अलअ़ब्द<br>शहाबुद्दीन व<br>ल्द कमालुद्दीन                       |
| ٧            | स्वरूपनारायणवल्द<br>जयनारायण कायथ<br>सिकनह मखी                                                    | 70117                             | 9           |                           | o                   | 0             | o                          | 9                                | अळअ़ब्द<br>मुहर                                                 |
|              | मीजान                                                                                             |                                   | 30<br>5'    | १ थोम                     | 0                   | 10,           | २९<br>योम                  | १४७॥                             |                                                                 |

मैं सुपिरन्टेंडेड तसदीक़ करताहूं कि तमाम अश्रखास ओहदह दारान् सुन्दर्जह सदरको मेंने अपने हाथसे हस्ब सुन्दर्जह बरावुर्दे हाज़ा तन-ख्वाह तकसीम की और दस्तखत सही कराये॥

अलअ़ब्द्.

हरदयालसिंह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भरतपूर. तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९५ ई.



#### (२८) मजमुआजाब्तहफीजदारी।

गोशवारा बर आवुर्दे तनस्वाह अमला पुलिस मृतअल्लिका रियासत भरत पूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

इन्स्पेक्टर दर्जह अबल १ सब इन्स्पेक्टर १ हैडकानिस्टबल नम्बर अबल्लं ७०) १५)

हैडकानिस्टबल नम्बर दोम १ कानिस्टबल १

१२)

## फ़र्दकंटिंनेंट मुतअ़िका अमला पुलिस मुतअ़िका रिया-सत भरतपूर, बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

| ·                        | ा गराहर                             | 1111  | 11/ 11/             | , , , | <br>434.        |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|
| नम्बर<br>सिळुसि<br>ळहवार | नाम अञ्चयाय                         | तादाद | कीमत<br>शरह         | कीमत  | कैफ़ियत         |
| १                        | कमर पट्टी की<br>मरम्मत कराई<br>गई । | १२    | =) आने<br>फ़ी पद्दी | १॥)   | रसीद् मुन्सलकहे |
| વ                        | रोगृन सियाह<br>बराय हवाळात          | ५सेर  | बहिसाब<br>ऽ२॥ सेर   | ٦)    |                 |
| æ                        | खुराक हवाछा<br>तियान्               | ४नफ़र | फीनफर<br>=)॥        | 11=)  |                 |
| Å                        | कागृज फुल्स<br>केप                  | एकरीम | ४) फीरीम            | 8)    |                 |
| ષ                        | रंगाई वर्दियां                      | १२    | ।) फीवर्दी          | ₹)    |                 |
|                          | मीजान                               |       |                     | ११=)  |                 |

मैं सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तसदीक करताहूं कि यह खर्च कंटिंजेंट बिल बिला कम व कास्त सही और वाजिबुल अदा है।

अलञ्बद् ।

सरूपाल सिंह सुपरिंटेन्डेंट पुलिस रियासत भरतपूर दुफ्अ, ७४ - जो शख्स किसी ख़िदमत पर मामूर हो उनके अफ़सरके पास नृरिए मनी आर्डर तनक्वाह भजी जावेगी और उस अफ़सरको लानिम होगा कि इस बर आवुर्द तनक्वाहके मुआ़फ़िक़ नक्शा मुरत्तव करके ओह देदारान्के दस्तख़तले और ओहदेदार आ़लाके पास भेजदे रिनस्टरके ख़ानह दस्तख़तमें ओहदेदारको इस अमरकी याददाशत तहरीर करनी चाहिये और रसीद मनीआर्डर रिनस्टरमें चश्पां करनी चाहिये॥

द्फुअ ७५-हस्ब नमूनह ज़ैल राजिस्टर अफ़सर पुलसके पास रहेंगे-

रजिस्टर जरायम् । काबिल मदाखलत पुलिस मुतअल्लिक्ह महकमह पुलिस राज भरतपूर ।

| 8                            | २                                             | 3 | ૪           |                                                        | Ę          | v                            | ٤                                            | 9                                    | १०                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| रजिस्टर नम्बर<br>सिलसिल्हवार | तारीख़<br>रिपोर्ट जुर्म<br>की की              |   | नाम<br>गांव | इश्तिहार<br>मुस्तग़ीस<br>और जुर्म<br>अगर मा-<br>लूम हो | किस्म जुमे | मुलीम गिरफ्तार<br>हुआ या नही | खुळासाहुकम और<br>तारीख़ मजिस्ट्रेट           | नाम अफसर सादिर<br>कुनैदा हुक्म       | कीफ़्यत<br>मय इसके कि<br>मुळज़िम किस<br>अदाळत में<br>चाळान किया<br>गया |
| १                            | १७ जो १० जो<br>लाई लाई<br>सन सन्<br>१५ई. १५ई. |   | भील<br>आबाद | करीम खाँ-<br>वल्द् अभीर<br>खां सिकन-<br>ह गाजीपूर      | कृत्छे अमद | गिर-<br>फ्तार<br>नहीं<br>हुआ | तहक़ी<br>क़ात<br>मज़ीद<br>का<br>हुक्म<br>हुआ | लालसिंह मिनिस्टेट दर्नेहअञ्चल भरतपूर |                                                                        |

|                                                      | केष्मियत                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रोही बाबत.                                           | तारीख रिहाई<br>या चालान्<br>बक्तेंद् घंटा                                             | १७ जून २० जौछाई द्याछसिंह वल्द राज सरकांज़रद बहुजूरसाहब जूडीश्रछ<br>सन् सन् पार्छसिंह राजपूत फ्अंइ८०, आफीसरबहादुर २१<br>१८९५ई० १८९४ई. कानावत सिकनह ताज़ीरात तारीख़ माह जौछाई<br>१२ बजे मौज़ै बार्छा इलाक़ह हिन्द. अन् सन् इलैको बवक् १०<br>दोपहर मारवाड़ किस्म बजे सुबह माफ़ैत<br>लेश्र छाछख़ों कानिस्टब्छ<br>क्रिमती नम्बर (२४)रवानह<br>(४००) किया गया. |
| त राज सि                                             | हु हु ।<br>अस्                                                                        | सरकाज़ेरद<br>क्सं(३८०)<br>ताज़ीरात<br>हिन्द, अज़<br>क़िस्म<br>जेरर<br>कीमती                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रजिस्टर हवालातियान् सुतअक्षिका पुलिस राज सिरोही बाबत | तारीख़ गि मुस्तग़ीस मय विद्<br>रफ्तारी ब यत व सकूनत बेग़ेरह<br>केंद् घंटा, अगर कोई हो | <ul> <li>जीहाई द्याहासेह वल्द राज<br/>सन्</li> <li>पार्डिस राजपुत</li> <li>८९४ई. कानावत सिकनह<br/>१२ बने मौजै बार्छा इहाक् ह<br/>द्रोपहर मारवाङ्</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
|                                                      |                                                                                       | २० जीखाई<br>सम्<br>१८९४ ई.<br>१२ बने<br>दोपहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जिस्टर ह                                             | तारी खं<br>बक्तु अं<br>बारदात                                                         | १८<br>सम्<br>१८९४<br>१८९४<br>१८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | नाम शरूस हवाळाती<br>वकेद, क्रीमियत व<br>स्दियत, व सकूनत                               | नारायण दास बन्द १७ जून २० जीकाई द्याकसिंह वन्द राज<br>कबीर दास, सिकनह<br>नाक्ष्यां पुरा, इळाके १८९५ई० १८९५ई. कानावत सिकनह<br>सिरोही, जात गीड़<br>बाह्मण उम्र २५ साक<br>दोपहर मारवाड़                                                                                                                                                                     |
|                                                      | मम्बर<br>श्रमार                                                                       | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                        | . 6 /                              | सह्जन्नल । (३                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cher                                                                   | कै।फ़्यत                           | बमूजिब हुक्म मिलि-<br>स्टेट दर्जह अवछ<br>मशङ्गंबरी (५०)<br>मुर्वस्कृह ५ अगस्त<br>सुव्सकृह ५ अगस्त<br>सुव्ह ६ क्विबास<br>घटह से जियादा रक्सा |
| रजिस्टर खूराक हवालातियात् मुतअक्षिका पुलिस राज सिरोही बाबत सत् १८९४ ई. | ह अगस्त<br>सन् ९२ ई०               | `                                                                                                                                           |
| । सिरोही बाब                                                           | ५ अमस्त<br>सं. ९३ थर               |                                                                                                                                             |
| ज़ पुलिस राज्                                                          | तारीखः थअग                         |                                                                                                                                             |
| . मृतअ्ष्टि                                                            | TE ISS                             | सरकाह<br>( ३९१ )<br>तार्जीरात<br>हिन्द्<br>क्रीमती                                                                                          |
| ालातियान                                                               | नाम<br>फ्रिंग्रेन                  | हास्जीहास ( ६९१ ) सुनान मर्छ तार्जीरात हिन्द् क्रीमती                                                                                       |
| र खूराक हर                                                             | तारीख़ और<br>वक्त हवाछात           | ४अगस्त सन्<br>१८९३ है.<br>बनक्त ७ बने<br>सुबह के                                                                                            |
| रजिस                                                                   | ाम हवाछाती<br>मय वल्दियत.<br>वगैरह | लेरात खंबल्द ४अगस्त सन् ठाछजीछाछ<br>वफाती खंजात १८९३ है. बनाम<br>पठाम सिकनह बवक ७ बजे सुजान मछ<br>महरवाड़ा सुबह के                          |
|                                                                        | नम्बर्<br>शुमार                    | ~                                                                                                                                           |

#### इन्साफ़।

उम्मन् हर मुक्दमह व मुआ़मलहमें इन्साफ़ का होना निहायत ज़रूर है मसल-मानों के यहां जुमानह साबिक म बहुत से अवतार ऐसे गुज़रे हैं जा बानी मबानी इन्साफ़ के वही खयाल किये जाते हैं फिर "नोशेरवानी " इन्साफ़ने फ़रोग पाया जिसके वास्त शेख्सादा साहबने अपनी गुळिस्तांमें तहरीर फ़र्माया है, ज़िन्दस्त हिन्दुस्तान नामे फ़र्रुख़ नोशेरवां बअ़टूल 'गरचे बसे गुज़्दत के नोशेरवांनमांद' और हिन्दुस्तान में कुतुब अहल हनूदसे इन्साफ़ का अज़रूय "धम्मेशास्त्र" होना पाया जाता है, उनके यहांभी हुनुल इम्कान निहायत पाबंदीसे उम्दा उम्दा इन्साफ किये गय। अहद बादशाही में मुस्लमान शरह मुहम्म है। और अहल हनूद अपने "धर्मशास्त्र" के मुताबिक कार-बंद रहे, तमाम खता मुल्कमें दीवानी व फ़ीजदारी के वास्ते कोई खास कानून मुक़रर नहीं थे, बहुतसे मुसलमान बादशाहों ने नेश्वेरवानी तकलीद की और बहुत से जालिम और जाबिर सुफातवारील में मस्तूर हुए अकबर शाहने रिआयाकी ख़शहाली और फारे गुलबाली के बास्ते अहद दौलतमें सिविल इतिज्ञामकी तरफ कमाल तबकाह मवजूल की बहुतसे आईन मुल्की इन्तिज्ञाम व अदालतोंके इन्साफ़के लिये मुरत्तब फुर्मीय जो आईने अकबरीके नामसे मशहूर और मख्जून कानून शुमार होते हैं बाद . अकबर शाहके जहांगीरने अपने बापकी तक्ळीदकी याने एकघंटा तैयार करके उसकी जुजीरतिलाई द्वीजह महलशाहीपर डलवादी कि जो लोग दरबानोंके सीनह जारी . मे बादशाहतक अपने इस्तगासह को न पहुंचा सकें वह बिलातकल्लुफ़ उसी जंजीरको हिलाकर बादशाह तक बेथड़क पहुंच जावें फिर उसके बाद बबाअस मुरुतालिफुल् मळूकी अंद्रु व इन्साफ़्के तरीके मुख्ति छिफ़ तौर पर रायज रहे-जुमानह मीजुदह हमारी मन्का मुअञ्ज्ञमा कैसए हिन्द दाम इक्बालहाके अहद हुकूमतमें सबसे बढ़कर यह तुरूम इन्साफ़ बोया गया कि एक ख़ास कीन्सिल बाने आईन व कवा-नीन जिसको बनुबान अंग्रेज़ी "लेजिस्लेटिव कैं।सिल" कहते हैं मुकरी फमीई गई, इस की न्सिलमें अ.ला दर्जहके साहब लियाकृत व फरासत मुद्बिबर मुक्किन तालीम यापता बळायत अंग्रेज व हिन्दोस्तानी शामिल होकर कानून ताजह और नीजकवा नीन मुरविजहमें काबिल तरमीम बातोंको तरमीम व तनसीख़ करते हैं सच तो यह है कि हरएक बालकी खाल निकाली जातींहै जो कुछ इस इन्तिजामकी मदहो व सनाकी जावे बेशक थोड़ी है इन सब बातोंका मआ़ले कार यह है कि जो बात अदालतोंमें की जावे वह क़ानूनी इन्साफ़के मुआ़फ़िक और रिआ़या बरायाको जुल्मव-ताहीसे निजातहो और शाही हकूक भी न मारे जावें तमाम अज्लाअमें अदालतें अद-नासे आ़ळा तक मीजूद हैं अगर किसी अइछे मुकदमहके हकूक किसी अद्खलने

तलफ़ कर दिये याकोई क़ानूनी फ़रो गुज़ाइत जिससे वे इन्साफी हुई हो वह फरीक फ़ौरन् उससे आ़ळा अदालतमें अपीळ करसक्ताहै ऐसे तमाम फ़ैसळे जात माहवारी रिपोर्टीके ज़रिएसे हाईकोर्टीमें शाया होते हैं और कैन्सिल आईन साज़ ऐसे मुक़ह्द-मातकी कार्रवाइयों पर लिहान करक मौके मुनासिब पर कानूनकी तरमीम व तन-सीख़ करतीहै अगर्ने बाने असहाब ज़मानह हाछकी क़ानूनी इन्साफ और ख़ास कर उन मुन्सफान अहळ यूरुपके इन्साफ़ पर जो हनोज़ ताज़ा वलायत हैं बहुत मज़हका और नुकाचीनी करते हैं जो हिन्दुस्तानकी अदालतोंमें इजलास फुर्मा हैं मगर हमारे नजदीक वह गुळती पर हैं और वह इस ज्मानह को ग्नीमत नहीं समझते कि आईन अंग्रेज़ीने रिआयाय हिन्द को किसक़दर आज़ादी दे रक्खी है और रिआया किस बेबाकी व फ़रूत दिछी व कुशादह पेशानीसे हिन्दुस्तानमें बसर कर रही है निन हन्रात को तवारीख़ी हालातकी कुछ भी मालूमात न हो वह अमीर अली टग का इकबाल जो एक सचा हाल किस्सह के पैराये में बजुबान उर्दू तर्जुमा हुआ है मंगाकर मुलाहिना फर्माये निसकी हर एक इबारत इन्सानी रोंगटे खड़े करती है और रकीक तबीअत वाले उन वे रहमों और जुल्म तअहियों को मुनकर रो देती हैं, इलाहाबाद्से ग्वालियार, इन्दौर से भूपाल या मन्द्सोर के जान में काफ़िलेके काफिल हस्ती से अदमकी राह देखते थे और कोई उन नरायम पेशहकी इन्सदादकी तरफ़ मुतळक तवजह नहीं करता था, इस को दो चार सदियां नहीं गुज़रीं हाळ ही की बात है, और हुकाम अदालत ताजा वलायत के इन्साफ़ पर जो हरफ़ ज़नी की जावे तो जवानान् यूरुप बावस्फ़ कम उमरीके निहायत तन्दही और जांफ़शानीसे उस असल बातको तह की क करते हैं जो हक़ी कत में बिनाय मुक़द्दमा है और फिर विछा रूव रिअ।यत फ़ैसला करते हैं विलिलाफ बाजे हिन्दोस्तानीके उनको जहां कुछ भी इल्तियारात किसी देशी रियासत में हासिल हुए उनके ख़यालातही दूसरे होजात हैं मुक़हमात पेचीदा में तो क्या मामूछी मुक़हमात में भी ग़ौर नहीं कियाजाता और कुछ तअ़्ब्रकात किसी न किसी फ़रीक़ से ज़रूर होतेहैं नोचाहतेहैं वे सरोपा अह कामकी बोछाड़ करदेते हैं मुद्ह ख्वाह बहिश्त में जाय या दोज्ख़ में उनको कुछ मतळब नहीं जुल्म जो करता है अहदे जाह में "चाह खुदवाता है अपनी राह में" ऐसे जाबरानह कार्रवाइयों से रिआया मजलूम को तो मसायब का सामना होता ही है मगर रियासतको भी इसकी बदौळत सदहा किस्म के नुक्सान उठाने पड़ते हैं और रियासतकी खुश नीयती और नेकनामी मुबेळळ बदनामी होजाती है पस निस हाछत में जमानह पेशीन मुल्की इन्तिजाम की बाबत मुतकहमीन एक

दूसरे की तक़छीद करते चले आये हैं और अब भी बहुत से अमूर में अहल यूरोप की हिन्दुस्तान में बड़ी गर्म जोशीके साथ तक़लीद हो रही ह तो बृटिश गवन-मेन्टकी इन्तज़ाम मुल्की की (जो इस वक़ तमाम सल्तततें यूरुपका बड़ी वक़ अत और क़दर व मंजिलतके साथ देख रहीहें) क्यों तक़लीद नहीं करती जो निहायत ज़रूरी बात है वक़ की पाबंदी कायदों हिदायतों का अजराय हुकाम अदालत हाय देशीकी निगरानी यह सब अमूर इन्साफ़ पर मुखनी हैं और जिससे मुल्की हालत को तरकी और रिअ़या बरायाकी खुशहाली व फ़ारिगुलबाली मुतसव्वर है और जहां इस उसूल पर निगाह नहीं है वह मुल्क मारिज़ तज़ल जुल में है इस मज़मून को हम ख़त्म करके देशी अदालतों के इज्लास और उनकी नशिस्त की तस्वीर ख़ैंचकर बतलातेहैं जो बाज़ी रियासत हाय देशी के बहुत कार आमद होगी।

राकिम तक्जुल हुसेन मोअल्लिफ़ मजमूअ हाजा ८ नोहाई सन् १८९६ ई०

## बाब आठवां।

# ( अदालतहाय फ़ौजदारीका तक़र्रुर और उनके इंव्तियारात )

द्फुअ ७६ हस्बेनेल अदालत हाय फ़ौजदारी रियासतकी मौजूदह हालत मौर बलिहान गुंजायश मुकर्रर होंगे, और उनके यह नाम या वह नाम जो उसिख्ता मुल्क के लिये मुनासिबहाँ रक्खे नावें-

इंग्लियारात सनाय केंद्र ता हयात व सनाय मौत ब मंजूरी साहब पोळेटिकळ एजेन्ट बहादुर उस रियासतके या हस्ब दस्तूर व कृरार दाद रियासत

मिनिस्ट्रेट दर्जह अव्वल हिंगे केंद्र दो बरस से ज़ियादह न होनी चाहिये जुर्मानह एक हजार तक

मिनिस्टेट दर्जह दोम है क़ैद नो शशमाह से ज़ियादह न हो और जुर्माना की स्वीप्त के कियादह न होने

मिजस्टेंट दर्जह सोम तादाद ५०) पचास रुपये से ज़ियादह न होबे

द्फुञ्ज ७७-हर मजिस्ट्रेट अपने २ इंक्तियारात को हर एक मुकदमह मुतदायर हमें नाफिज कर सका है।

द्फ् अ ७८ - हर मिनस्ट्रेट निसकी अदालत में कोई ऐसा मुक़ हमा दायरहो निसकी तजवीज़ करनेका उसको इल्तियार हासिल नहो ऐसी सूरत में उसको चाहिये कि अपने से आ़लाद में की अदालत में जो उसकी समाअतकी कुदरत रखती हो मुस्तग़ीसको खुद या अर्ज़ी इस्तग़ासा को पेशहोनेके वास्ते मुरसिलकरे।

क्फू अ ७९-जायज़ है कि हर अदाखत बक़सूर भदम भदाय जुर्मानह वह सजा तज-वीज़ करे जो हस्ब दफ़अ़(६७)ताज़ीरात हिन्द मुक़र्रर और महदूदकीगई हैं

द्भुक्त ८०-हर अदालत को वक्तन फ़बकन रियासतसे वह इल्तियारात मुफ़िवन हो सेके हैं जो उसिल्ता मुल्कके वास्ते मुनासिववक्त हो।

- द्फुञ ८१-इर अदालत मुतन्किरह सदर मनान इस अमर के नहीं है कि वह अपने इस्तियारात मफूनह से नियादह सनायनुर्म सादिर करे।
- द्फुअ ८२-हर एक अदालत उन मवाके मुनासिब पर नशिस्त रक्सेगी जो रियाः सत से तजवीज हुई हों।
- द्रफ़ अ ८३ कोई अदालत किसी इल्तियार मुफ विज्ञा को खुद फरीक मुक्ड्मह होकर नाफ़िज़ न करेगी।
- दफ़ अ <४-रियासत को इसबातका इस्तियार हासिछ होगा कि जिस हाकिम को चाहें मुअ़त्तिछ और मौकूफ़ करें।
- द्फुञ ८५-मुशाहरा ओहदे दारान का जो दफ़्ज़ मसबूकुछ ज़िकमें हो रियासत की जानिबसे हस्व छियाकृत और दयानत दारी ओहदेदारान् जो रियासत की आमदनी पर मुन्हसर है मुक्रेर होगा और वक्कृन् फवक्कृन् उसमें भी तग्रिं। तबदीछ होता रहेगा ।
- द्फुअ ८६-रियासत से हर एक अदालत में बनज़र हालात मुक्इमात मुद्द दायरा के अमला मुक्रेर होगा।
- द्फुअ ८७ किसी कृस्वह में जहां मुक़इमात की कसरत पाईजावे अगर रियासत की दानिस्त में ज़रूर हो तो किसी दर्जह का मजिस्ट्रेट उस जगह मुक़र्रर करें।
- द्फुअ ८८-हर सूरत में जो अहकाम रियासत से द्वार हतग़ीरो तबदील हुकाम व द्वार अताये इक्तियारात सादिर हों वह उसी रियासत के अख़बार में बशतें कि उस रियासत में अख़बार तबअ़ होता हो छपकर अवाम की आगाही के वास्ते मुश्तहर होंगे।

# बाब नवां

### ( मुक़ाम नाछिज्ञात )

द्रफ़ अ ८९-हर एक इस्तगासह तहरीरी उस अदालत में मुस्तगीस की तरफ़से दायर किया जावेगा, जिसके इलाक़ ह हुकूमत में बिनाय इस्तगासा पैदा हुई हो।

### (तम्शीलात्)

(अ) बकने बराह अदावत जब कि ज़ैद मुसाफ़िरत की हालत में है मुकाम पार्छी में ज़ैद के तलवार मारी और मुलाज़िमान ज़ैदने बराह ताज़ील बक को जोधपुर पहुंचाया और उस मुकाम पर पहुंचकर ज़ैद फ़ीत हुवा ऐसी सूरत में बुरसाय महलूक को दोनों अदालतों में इर्जाअ नालिश का इल्तियार हासिल है।

(ब) ज़ैद माळ मन्कूळा बक्र के तिक्ळ के जिस्म से उतार कर पर्वत सरसे जोधपुर चळागया पुळिसने ज़ैदको मुश्तंबा हाळत में गिरफ्तार किया पस इस इतिकाब जुर्भ का इस्तगासा और चारा जोई मार्कृत पुळिस पर्वत सर के होने चाहिये—

द्फुअ ९०-अदालत आला इन मकासिद के मुतअलिक अहकाम ज़रूरी जैसा २ मौका हो सादिर करसकती है-

द्फुं ९१-अदालत आला अगर मुनासिब होती यह अहकाम सादिर करसकती है कि फुलां मुक्हमह फुलां अदालतके तवस्सुलसे फ़ैसल होना चाहिये-

# बाब दशवां।

# (आग़ाज़कारेवाईइस्तग़ासह)

द्फुअ ९२ - हरएक हाकिम अदालत बसिल्सिलह नेल नरायमकी समाञ्तका इस्तियार रखता है-

( अ ) जब इस्तगासा तहरीरी मुन्जायन किसी मुस्तगृसिक पेश किया जावे।

( ब ) जब अज़जानिब अहालियान् पुलिस कोई रिपोर्ट गुज़रे-

( न ) जब कोई इत्तळाअ दीगर व सायलसे पहुँचाई गई हो ।

द्फुअ ९३-उम्मन् जो दरर्व्वास्तें जेर फ़िक्रह (अ) पेश की जावें, बमूजिब नमूनह ज़ैळ उर्दू रव्वाह हिन्दीमें जैसा उस खिता मुल्कमें रिवाज होवे मुरत्तव होंगी।

### (नमूनह इस्तग़ासह)

बअ़दालत साहब मिनस्ट्रेट दर्जह सोम।
(सीगह फ़्रीजदारी)
(अ)-अमीरअळी वरूद नज़ीर अहमद
सिकनह अहमद नगर रोशन पुराह

मुस्तग़ीस ।

## ( इञ्चत हमछह व जबर मुजरमानह ज़ेर दफ़अ़ ३५२ ताज़ीरातहिन्द )

मुस्तगीस इस्बज़ेल अर्ज कर्ता है-

- (अ)-मुस्तग़ीस बतारीख़ १२-माहजून सन् १८९२ ई०को बवक्त पांचबजे शाम पुळिस स्टेशन नम्बर ४ चाहरी बाज़ारस तनहा गुज़र रहाथा कि छाळींसह मुस्तग़ासह अछियाने बिछा वजह रास्तह चछते एक ज़र्ब छकड़ी मुस्तग़ीसके पुश्त पर मारी जिसके सदमहसे पुश्त मुस्तग़ीस अमासीदह (यानी सूझी हुई) है-
- ( ब )चूंकि उसवक्त इस हादहसके वाके होनेपर बहुतसे अञ्चलास मीजूदथे जिन्होंने बचश्म सुद इस फ़ैळके इर्तकाबको देला है, बिहारीळाळ व अमीचंद शाहिद हैं जो अजुजानिब इस्तगासह पेशहोंगे।
  - (नोट) या अगर मुस्तग़ीससे न आसकते हों तो छिसना चाहिये कि मार्फ़त अदाळत तळवहों।
- (ज) सर्टिफिकेट डाक्टरी पेश करके इस्तदुआ की जाती है कि बराह इन्साफ़ अद् शुस्तरी जेर दफ्अ (३५२) ताजीरातहिन्द तहकीकात फ़र्माकर मुळ्जिम को सजाय मुनासिब दीजावे। मैं मुस्तगीत इक्रार कर्ताहूं कि मेरा बयान मेरे इल्म व यकीन से

दुरुस्तहै-

भळअब्द अमीर अ़ली अर्ज़ी
ि फ़िद्वी अभीर अ़छी सिकनह मोहल्छह फ़ैजर्गज
मन् महछात रोशन पुराह इंछाके अहमदनगर
मारूज़ह १३ जून सन् ९३ ई०

दफ्अ ९४—जब कोई अर्ज़ी इस्तग़ा सह पेश की जावे तो जरूरहोगा कि उसके साथ नकद आठ॥) आनह पेश करिदये जावें या अगर उस रियासत में किसी किस्मका स्टाम्प मुरिविज होतो उस स्टाम्प पर अर्ज़ी मज़कूर तहरीर होनी चाहिये—

## ( मुन्तख़बह अज़ एक्ट नम्बर ७ सं० १८७० कोर्टफ़ीस ज़मीमह २ )

(अ) जिब किसीओहदेदार परमट या सीगृहया आवकारी या किसी मिलि-स्ट्रेटके रोवरू कोई ऐसा शब्स पेशकरे जो सर्कास्के साथ

द्ख्वोस्त या सवाळ

मुआमळात रखना हो और है। मुतनाज्ञ मुन्दर्जह दरुवीस्त मजुकूर महज् उन्हीं मुआमळोंमें मुतअछिक्हो-

या जब कि रोबरू किसी ओहदेदार माछके कोई शरूम् कृबिछ आराज़ी बन्दोबस्त मथादी भिसका मआहिदह मालगु-ज़ारी खास सकीरसे हुआहै पेशकरे और शै मुतनाज़अ मुन्दर्जह दर्क्वास्त या सवाल मज़कूर महज़ मआहिदह मजकूरसे मुतअ-ल्लिक हो॥

या जब किसी अदालत दीवानी में बजुज अदालत दीवानी आला इन्तदायके या किसी छावनी के मिनस्ट्रिको रोबरू जो बतौर अदालत दीवानी बमूजिब एक्ट३सन्१८५९ ई०इजलास करता हो या किसी अदालत मतालिबह खफ़ीफा में जो इस्ब एक्ट ११ सन् १८६५ ई० के दफ़अ २० के मुक़र्र की गई हो या किसी कलक्टर या दूसरे ओहदे दार माल के रोबरू निस्बत किसी नालिश या मुक़हमह के जिसमें तादाद या मालियत से मुतनाज़ा के या जब किसी अदालत दीवानी या फ़ीजदारी या महकमह माल में या किसी बोर्ड या ओहदेदार आमिल के रोबरू बमुराद हमूल नक़ल या तर्जुमह किसी फैसलह या डिगरीया हुक्म मसदूरह अदालत बोर्ड या ओहदेदार मज़कूर या किसी और निवहतह मश्रमूल मिसल मीजूदह अदालत या महकमह मज़कर से गुज़रे।

(ब) जब मुतज्ञिमन इस्तगासह या नाछिश किसी जुर्मके बजुज्ञे उस जुर्म के जिसके मुजिरिम को अहळकारान पुलिस बमूजिब सिजमूञ् जाञ्तह फ़ीजदारी के बिछावारन्ट गिरफ्तार कर सकते हैं किसी अदालत फ़ीजदारी में गुजरे-

द्फुअ ९५-बर तबक पेश होने ऐसे इस्तगासह के मिनस्ट्रेट को छाजिम होगा कि फ़ौरन अज़रूप हळफ़ मुस्तगास का इज़हार अपने दस्त बक़ळम या मार्फ़त अपने सार्रिवतहदार के छे और वह सवाछात मुस्तगीस से करे जो इस्तगासा की सिहत करने के छिये ज़रूरी हों ज़ां बाद अपने दस्तखत सब्त करे-

८) एक भाना

)) आठ आना

- द्फुअ ९६-अगर असवाब इस्तगासह सिहत के साथ न पाई जावें और इस्तगासह में किसी तरहकी छग्जिश पाई जावे तो मजिस्ट्रेट को ज़रूर होगा कि फीरन इज़हार छेने के बाद या अगर कोई अमर काबिल दर्यापत और तफतीश मालूम होवे तो अहलकारान पुलिस के पास भेजदें-
- द्फुञ् ९७-अगर मिनस्ट्रेट इस्तगासह को अपनी समाअत के छायक न समझे तो उसको छानिम होगा कि मुस्तगीस का उसके इस्तगासह पर तहरीर करके वापिस करे कि मुस्तगीस फूछां हाकिम अदाछतके रेबक इस्तगासा पेश करे जब ऐसा इस्तगासा किसी दूसरी अदाछत में मुरसिछ होगा तो वह अदाछत मजाज इस अमर के न होगी कि उस इस्तगासह की सिदाकृत के छिये इजहार हल्कुछि ।
- द्फुअ ९८-ओहदेदार पुलिस जिसके पास इस्तगासा तफ़तीश के वास्ते भेजागया है बाद तहक़ीक़ के मुफ़स्सिल रिपोर्ट उस तफ़्तीश की बहुजूर उस हाकिम के जिसने तफ़्तीश का हुक्म दिया हो भेजदें।
- द्फ़ अ ९९ अदालत जिसमें ऐसे काग्जात तफ़ तीश शुदा भेजे जावें उसको इंक्ति-यार और इक़ दार हासिल होगा कि अगर वजह ना जवाज़ी इस्तगासा देसे तो इस्तगासह को डिसमिस करदे।

दफ़ा १०० - ऐसे तमाम इस्तग़ासे एक राजिस्टर में हस्वज़ैल दर्ज होंगे।

## (नमूनह)

#### (रजिस्टर इस्तगासह हाय फ़ौजदारी)

| नम्बर<br>मार | तारीख़ व<br>वारदात  | नाम<br>मुस्तग़ीस                                                           | थानह                      | जुर्म जो मुछ-<br>जि़मपर छगाया<br>हो मय जवाज़<br>दफ़ात कान्न | हुक्म जो<br>सादिर<br>कियागया                                                | केफ़ियत |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| (१)          | २० जू र<br>सन् ९५ई० | अनीर अळी<br>वल्द नज़ीर<br>अहमद<br>सिकनह<br>अहमदनगर<br>मोहल्ला<br>रोशनंपुरा | बाज़ार<br>स्टेशन<br>पुलिस | हमला व ज                                                    | २५) रुपया<br>जुर्मानह<br>मुछजि़भ<br>पर किया<br>गया २५<br>जून सन्<br>१८९५ ई. |         |

द्फुअ १०१ - अगर कोई मिनस्ट्रेटको काफी वजह कार्रवाईकी पाई जावे तो उसको छ। जि़म होगा समन जारी करे या वारन्ट उमूमन जो समन या वारन्ट अदाळतसे जारीहों उनके नमूनह मुताबिक जैळ होंगे।

#### ( नमूनह समन बनाम मुस्तगासले )

अन् अदालत फ़ौजदारी वा इजलास मच्लूसिंहजी साहब मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबूरोड

बनाम नसीरुल्छाखां वर्द अमीरुङ्घाखां सिकनह सापतपुरा मुतअङ्किका सराडी इछाके राज सिरोही।

हरगाह हाज़िर आना तुम्हारा बग़रज जवाबदही इछज़ाम ज़ेर दफ़अ़ (३५२)
ताज़ीरात हिन्द ज़रूर है छिहाज़ा तुमको इस तहरीरके ज़िरएसे हुक्म होता है कि
तुम बतारीस २० माह जौछाई सन् १८९३ ई० को बवक दशबजे असाळतन् या
बज़िरए मुख्त रज़ी इक्तियार व हुजूर हमारे हाज़िर हो इस बाब में ताकीद जानो फ़क्क।
आज मेरे दस्तख़त और मुहर अदाळतसे बतारीख़ २० जौछाई सन् ९३ ई० को
जारी हुआ { दस्तख़त मच्छिसिंह मनिस्ट्रेट दर्जह सोम मुक़ाम सराड़ी

#### ( नमूनइ वारन्ट गिरफ्तारी अंदालत मजिस्ट्रेटी )

ब इजलास मच्लुसिंहजी साहब मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबूरोड

बनाम किफ़ाय तुझालां वन्द अमीरुझालां पुलिस इन्स्पेक्टर आबूरोड इरगाह मुसम्मी न सरुझालां वन्द अमीरुझालां साकिन आबूरोड हमला ज़ेर दफ़ा (३५२) ताजी रातिहेंद का इलज़ाम लगाया गया है लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि तुम मुसम्मी नसरुझालां वन्द अमीरुझालांको गिरफ्तार करके हमारे हुजूरमें हाज़िर करो ताकीद मज़ीद जानो—

आज हमारे दस्तख़त और मुहर अदाखत से बतारीख २० जूनको जारी किया गया। मुहरअदाखत दस्तख़त हाकिम अदाखत

मच्छूर्सिह मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबरोड. द्फुं १०२-अगर मुक्दमा ऐसा है कि जिसमें ज़मानत होसकी है तब उसकी पुत्रतपर हस्ब ज़ेळ इबारत और तहरीर होगी-अगर मुसम्भी नसरुछाखां वल्द अमीरुछाखां मज़कूर अपनी तरफ़से मुचळका तादादी पञ्चीस २५) रुपये या जमानत दो कस तादादी फ़ीकस पञ्चीस २५) रुपये या जमानत दो कस तादादी फ़ीकस पञ्चीस २५) रुपये इस इक्रार से छिखदिये कि हमारे रोबरू तारीख २४ माहजून सन् १८९४ ई०को हाज़िरहो और जब तक हम दूसरे नहज़का हुक्म न दें इसीतीर पर हाजिर रहैगा तो उसको रिहाई देना जायज़ है।
दस्तखत { मच्छूसिंह मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबूरोड

#### बाब ग्यारहवां।

#### ( समन और उसका तरीक़ा तामील )

- द्फुअ १०३ समन जो किसी अदालतकी तरफ़से जारी हो तहरीरी होगा और उसके दो पड़त होंगे और उसपर हािकम अदालतके दस्तखत होंगे और उसपर हािकम अदालतके दस्तखत होंगे और उसको मुहर अदालतसे मुज्य्यन किया जावेगा और किसी ओहरे-दार पुलिस या अहलकार मुनासिब या उन अश्रखासकी मार्फ़त जो किसी देह या क्स्बहमें मिन्जािनब रिय सतमहज़ बग्रज़ इजराय कोर्ट वाई व इम्दाद पुलिसमुक्रेर किये गये हों। समन जिसके नाम जारी किया गया है उसका एक पड़त उसकी हवालह किया जावेगा और दूसरे पड़त पर दस्तखत इन्लाअयाबीके लिये जावेंगे-
- द्रफुअ १०४-और हर शरूसको निसके नाम इस किस्मका समन जारी कियाजावे छाज़िम होगा कि अहल्कार तामील कुनंदाकी दर्क्वास्त पर फ़ौरन् अपने दस्तख्त सब्त करदे-
- द्फ्अ १०५-जो लोग बावजूद कोशिश बिसियार दस्तयाबन हो सकें उसकी तामील के वास्ते यह अमर काफ़ी होगा कि उनके किसी अहले खान्दान अज़ किस्म ज़कूर को एक पड़त देकर दस्तख़त लिये जावें या अगर यह अमर भी मुमिकिन नहीं तो उसके मकान बूदोबाश पर एक पड़त समन चस्पां कर दे जिसमें वह उमूमन सकूनत पिज़ीरहीं और दूसरे दो अशख़ास मीतबर के दस्तख़त इस ग़रज़ से कराये जावें कि वाकई तामील समन की हस्ब मुताज़िकरह की गई ऐसी

हालत में ऐसा तसन्वुर होगा कि तामील समन उस शक्स की जात खास परकी गई—

- द्फुअ १०६ और जो छोग रियासत के किसी महकमह में मुछाजिम हों तो ज़रूर होगा कि हरदो पड़त समन उस ओहदेदार की ख़िदमत में भेज दिये जावें और वह उसी तरह कारबन्द होंगे जैसे अहछकारान् पुछिस तामीछ समन की करते-
- द्फ्अ १०७ जब किसी अदाळत को इस बात की ज़रूरत हो कि समन किसी
  दूसरे ज़िळअ में जो रियासत के मातहत हुकूमत हो तामील समन
  की जावे ऐसी सूरत में उसी तरीकृह मुतज़िकरा सदर के मुआ़फ़िक़
  समन ज़रिए तहरीर अदालत भेजने होंगे मगर हाज़री के वास्ते
  मुल्जिंम के बिल्हाज बोद व मुसाफ़त काफ़ी मयाद हाज़री की दीजावे।
- द्फुः १०८ वह अदालत निसमें उस तरीक़ ह से समन मुरिसेल हों बाद करने तामील ओहदेदार तामील कुनन्दाके इन्हार हल्फी इसतरहसे कि तामील किस तरह की गई लेकर बअदालत असदार कुनन्दा समन मय समन वापिस भेजदेगी॥

#### ( नज़ायर बराय आगाही अदालत )

तल्बानह फ़ीसकी बाबत हाईकोर्ट मदरासने मुस्तब फ़र्माई, और कलकत्ता गज़ट मवर्रुख़ह १२ अपरैळ सन् १८७९ ई० के सफ़ह (५९६) में मुश्तहर फ़र्माई गई॥

#### खुलासह॥

मृतअल्लिका बाब समन

६ अगस्त सन् १८७३ ई॰ को या उसके बाद अदा किया जाना तळबानहका समन और हुक्म नामों पर जो अदाळत हाय हाईकोर्ट खासकर व हैसियत इल्तियारात अपीळ और अदाळत हाय दीबानी या जो अदाळत हाईकोर्टके मातहत हैं और अदाळत हाय फ़ीजदारी जरायमके उन मुक़द्दमातमें सिवाय उन जरायमके जिसमें पुळिसको बग़ैर वारन्टके गिरफ्तारीका इल्तियार हासिळ है जायज़ हों उन पर हस्ब शरह मुक़्र्रह ज़्मीमा (अ) व (ब) तळबाना काबिळ बस्ळ होगा—

#### ( ज्मीमा ( ब ) मुतअङ्क्षिका अदालतहाय फ़ौजदारी )

(१) समन बनाम मुद्दायछह ....॥ और हरएक जियाद गवाहों पर बशतें कि उसी वक्त द्रूक्वांस्तकी जाय और हीमके जिसकी बाबत अगर द्रूक्वांस्तकी हों .... .... .... (१) जावे बशतें कि वह उसी कुर्ब व जवा- रमें मसकन पिजीर हों .... .... (१) नोटिस-हुक्म-हुक्म व कुर्क़ी यावा रन्ट .... (॥

#### ( खुळासह क़वायद तळबानह )

लो हाईकोर्ट नोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने ज़ेर दफ्अ (२०) एक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० मुरत्तव फ़र्मीकर गर्वनेमेंट कलकत्ता गज़टके सफ़ह ३९४-मरकूमह १२ अपरेल सन् १८७९ ई०में मुश्तहर फ़्मीया-

हस्य जैल फ्नायद हाईकोर्ट नोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने बिल्हान दफ़्अ़ (२०) एक्ट रसूम हिन्द सन् १८७० ई०मुरत्तव फ़्मीये हैं कि फ़ीस इनराय और तामील समन मुख़तलिफ़ अनवानके अदालत हाय मनिस्ट्रेट वाके अहातह बंगाल और आसाममें क़ाबिल वसूल होंगे—

(१) फ़ीस जो बाद अर्जी मजकूर हुई है वह बराय इजराय व तामील समन काबिल वसूल होगी,

#### ( अ ) वारन्ट गिरफ्तारी।

इनराय वारन्ट बिल्हांन हरएक श्रव्सके निसके नाम उस वारन्टमें दर्ज हों १)

इनराय समन जो एक शब्सके नामका हो या पहळे दो शब्सोंके नामका जो उसी जगह सकूनत रखते हों॥

और दो से ज़ियादह अश्रसासके जिनके नाम उसमें दर्ज हों । (ज) मुनादी जमाअत मफरूरान ज़ेर दफ्अ १७१ व ८७ ज़ाब्तह फीजदारी।

बराय मनादी अभाजत भक्षरान् जर दक्ष्यं १७१ व ८७ जाब्तह काजदारा ।

( ह ) वारन्ट कुर्क़ी

बराय वारन्ट .... .... .... १

H)

| जब कि यह अमर ज़रूर हो कि कोई ओहदेदारान् उस जायदाद मक्रूकह पर मुतअ़ छिक किये जावें तो हरएक ओहदेदारके छिये फी योम  (व) उन मुक़द्दमातमें जब कि मुस्तग़ीसकी जानिबसे दर्ख्वास्त गुज़रे बग़रज बसूछ किये जाने ख़र्चांके ज़ेर दफ़अ़ (३१) एक्ट ७ सन् १८७० ई० या दिछाये जाने मावजा जर दफ़अ़ (३०८) व (५४५) ज़ाब्तह फ़ीजदारी या जब कि कोई मुद्दाअ़छा दर्ख्वास्तकरे मावजा दिछाये कानेक जेर दफ़अ़ (२५०) व (२०९) जाब्तह फीजदारी। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ज़े ) वास्ते दारन्टके जो जुर्माना या मावज़ा बसूछ करनेकी बाबत जारी हो ॥ ]<br>बराय तहरीरी हुक्म १ ]<br>( कोह आबू पर हस्ब ज़ैल फ़ीस तल्बानह वसूल होती है )                                                                                                                                                                                                                                                         |
| खुलासह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नोटी फ़िकेशन नम्बर २४१३ जी, मवर्रुसह १९ जून सं० १८९५ ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हिस्सह दोम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्वाअद जो अदालत हाय फ़ौजदारीसे मुतअ़ क्लिक हैं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (५) फ़ीस काविछ वसूछ होगी किसी समन पर जो अदालत फ़ीजदारीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (८) भाव नेपालक निर्म में स्थाप वनग्र र मा नेपालक भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मुक्दमात काबिल दस्तन्दानी पुलिस में नारी हों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ज) उन मुक़द्दमात में जिसमें पुलिस बगैर वारन्ट गिरफ्तारी करसका हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निसा ज़मीमह दोम जाब्तह फ़ौजदारी सन् १८९२ ई० में मज़्कूर है या किसी दूसरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कानून में जो उस वक्त सुरिंबज हो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (६) जिन मुक़द्दमात में पुळिस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकता और जिन मुक़द्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मात में कि दुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारीका इस्तियार नहीं है उसमें तल्बाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इस्ब शरह जैल काबिल वसूल होगा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (अ) बराय हरएक समन नोट्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## बाब बारहवां।

#### ( वारन्ट गिरफ्तारी और उसकी तामील )

द्धपुत्र १०९-वारन्ट गिरफ्तारी जो कोई अदालत जारी करे वह तहरीरी होगा और उस पर हाकिम अदालत दस्तख़त और मुहर अदालत मुजय्यन होगी और वह जब तक नाफ़िज़ समझा जावेगा तबतक उसकी ताभी-लनहो या अदालत उसको मनसूख़ न करे-

द्र्फ् अ ११०-हरएक बारन्टकी पुश्त पर अदालत को इस अमरकी हिवायत तहरीर करने का इिल्तियार हासिल होगा कि मुल्लिम जमानत लेनेके बाद अगर वह फलां अदालत में ब वक्त मुअट्यना हाजिर होनेका इक्रार करें तो रिहा किया जावे और पुश्त पर जो वारन्टकी इबारत तहरीर होवे उस में बतसरीह लिखदिया जावे कि इस २ क़द्र जामिन और इस क़द्र हपयेकी दो, या एक, जमानत लीजावे ॥

### ( नमूनइ जमानत नामइ बाद गिरफ्तारी मय मुचलकह )

में नसरुष्ठाखां बल्द अमीरुष्ठाखां साकिन अहमद नगर जो मार्फ़त ओहदेदार शुालस अन्र वारन्ट मनरिए अदालत फ़लां गिरफ्तार हुआ हूं जिसमें मेरे नाम हुक्म है कि में जवाब दई इल्ज़ाम (३३५) के, लिये जबरन्हाज़िर किया जाऊं इस तहरीरकी रू से वादा करताहूं कि तारीख़ २४ जोलाई सन् ९३ ई० आयन्दह को अदालत मनिस्ट्रेटी दर्जह दोम मुक़ाम आबूरोड में हाज़िर होकर इल्ज़ाम मज़कूरकी जबाब दही करूंगा और जबतक अदालत से दूसरी तरह का हुक्म न होवे उसी तौर पर हाज़िर रहूंगा, और इस में अगर कृसूर करूं तो ज़िम्महवार इस बात का हूंगा कि वालिये रियासत दाम इक़बालह को २५) पश्चीस रुपये तावान अदा करूंगा—मुवर्र खह २२ जोलाई सन् १८९३ ई०

में मुसम्भी नसरुष्ठा ख़ां वन्द अमीरुष्ठाखां साकिन अहमदनगर मज़कूर की तरफ़ स जामिन होकर बज़िरए इस के इक्रार करताहूं कि मुसम्मी नसरुष्ठाखां मज़कूर को बतारीख़ २४ जौढाई सन् १८९३ ई. आयन्दह का वास्ते जवाब दही उस इंडजाम के जिस में वह गिरफ्तार हुआहै अदालत वाके मिनस्ट्रेटी दर्जंह दोम आख़ू सोड में रोबरू मिनस्ट्रेट दर्जह दोम के हाज़िर होगा और जब तक कि अदालत से दूसरे नहज़ का हुकम नहो हाज़िर रहेगा, और अगर मुसम्भी नसरुष्ठाखां हाज़िर होने में कसूर करे तो मैं वादह करता हूं कि मुबल्जिंग २५) पत्तीस रुपये वार्षिये मुल्क दाम इक्बाल्ह को बतौर तावान अदा करूंगा—

अलञ्बद्

मवर्रवह २२ जौलाई

गवाहशुद्

हमीदुल्ला

सन् १८९३ ई०

लालूमल

द्कुञ १११-वारन्ट आमतीर पर अहल्कार या अहल्कारान् पुळिस के नाम नारी होगा और अगर ज़रूर होतो उन अशलास देह व क्स्बह के नाम-

द्फुअ ११२-उनको लाजिम होगा कि वारन्ट मय मुल्लिम के उस तरीकृह से जो कृत्ल अनी पुलिस के क्वाअद में बयान हुआहे, थानह ब थानह अदालत असदार कुनंदह वारन्ट की खिदमत में भेजदेवें-

दफ्ञ, ११३ – वारन्ट की तामील के वक्त तामील कुनन्दह वारन्ट को लाजिम होगा कि मुल्जिम को फ़ीरन वारन्ट का मतलब समझादे और अगर मुल-जिम का इतमीनान न होवे तो उसको वारन्ट दिखलादेवे –

द्फुअ ११४-और यह भी जायज़ होगा कि वारन्ट उस वाछिये मुल्क के किसी हिस्सह ज़िल्ल में तामील किया जावे और वारन्ट बज़िरए डाक या जिस तरह मुम्किन होवे ताभील के वास्ते उस हिस्सह ज़िल्ल में भेजदेवें और वह उसी तरह उसकी तामील में मसरूफ़ होंगे कि गोया खुद उस अदालत के समन को जारी कियाथा-

द्फुअ ११५-ऐसे वारन्ट की तामीछ करने के बक् जिस कदर इम्दाद ज़रूरी और मुनासिब होवे अहत्कार तामीछकुनंदा वारन्ट को मिन्जानिब उस पुष्टिस स्टेशन के दी जावे जिसके हिस्सह में बारन्ट की तामीछ हुई हो—

द्फुअ, ११६—जो वारन्ट अदालत से जारी हुआ करें उसकी एक नकल रिजस्टर इजराय वारन्ट में दर्ज हुआ करेगी।

| रजि            | रजिस्टर नक्ल वारन्ट व मुक़द्दमात फ़ौजदारी मजरिए हुकूमत किशन<br>गढ़ बाबत माह सन् १८९४ ई. |                                                              |                              |                                                                                                               |                                             |                                   |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| नम्बर<br>शुमार | केन बकेद<br>वल्दियत                                                                     | नाम उन<br>अश्वखास<br>का निनके<br>नाम वारंट<br>जारी हुआ<br>हो | इल्लत                        | सब बड्ज<br>राय वारन्ट<br>बाबत गिर<br>फतारी या<br>कुक़ी या<br>गिरफतारी<br>यातछाँश<br>याहाज़री<br>गवाह          | जिसके नाम                                   | 1                                 | कार्रवाई<br>आख़िर |
| अञ्बल          | कल्छूसां<br>वस्द निहा<br>छसांक़ीम<br>मेवाती<br>बनाम<br>अभीरसां<br>वस्द<br>नसीरस         | अमीरखाः                                                      | ३३९<br>ताज़ी<br>रात<br>हिन्द | मुस्तगीस<br>को इस ग<br>रजसे ज़र्ब<br>श्रदीद पहुँ<br>चाया कि<br>उससे इ-<br>स्तह—सा<br>छबिछ ज<br>म किया<br>जावे | रहरीख़ां<br>हैडकानिस्ट<br>बढ नम्बर<br>अव्बढ | २८<br>सित<br>म्बर<br>सन्<br>९४ ई० |                   |

## बाब तेरहवां।

पठान

## ( इहितहार और कुर्की नामह मुळ्जिमानरूपोञ् )

द्फुअ ११७-अगर किसी अदालत मुक्रिर फूर्म्दह किसी रियासत को (बाद्छेनें शहादत के) इस अमर के यकीन करने की माक़ूलवजह हो कि कोई शल्स निसकी गिरफ्तारी और हाज़री के लिये वारन्ट अदालत देशी से जारी और सादिर हो चुका है और इस बाअ़स से मुल्लिंग मफ़रूर या रूपोश हो गया है कि उस पर इिक्त्यार अदालत नाफ़िज़ और गिरफ्तारी से अदालत माजूर और मजबूर रही तब वह
अदालत मजाज़ और मुख्तार होगी कि एक इितहार तहरीरी इस
हुक्मसे जारी करे कि मुल्लिंग एक मयाद के अंदर जो ३० योमसे
ज़ियादह न होगी उसी अदालत में हाजिर हो।

- द्फ्अ ११८—इितहार मन्कूर उस कस्बह या मौजा के नज़रगाह आम पर अळानिया तौर पर पढ़ाया और सनाया जावेगा जहां मुळजिम वाके ही सकूनत रखता हो और जा़बाद वह इितहार उसी जगह चस्पां कर दिया जावेगा और एक नक्ळ कचहरीके द्वीज़ह पर भी ळगाई जावेगी और यह शोहरत जायज़ और नातक होगी।
- द्फ्अ ११९-बाद जारी किये जाने इश्तिहार मुन्दर्जह सदर व इनक्जाय मयाद अदाखत मजाज और मुख्तार होगी कि मुख्जिम की जायदाद मन्कूळा ओर गैर मन्कूळाकी कुकीं का हुक्म सादिर करे अगर जायदाद जिस्की कुकींके वास्ते हुक्म दिया जावे कर्जा जात यादीगर जायदाद मन्कूळा हो तो कुकीं हस्ब द्फुअ हाजा बतरीक जिळकी जावेगी।
- (अ) जबरन् जायदाद पर कृजा किया जावेगा-
- ( ब ) एक मुंसरिम मुक्रेर होगा वह तहसील करेगा-
- (ज) श्रुच्स इश्तिहारीके वास्ते इम्तनाञ् ज़रिए इश्तिहार किया जावेगा कि जाय-दाद मन्कूळा उसको हवाळे न कीजावे—
- (द) तमाम नायदाद गैरमन्कूळहके वास्ते सर्कार वह इन्तिनाम करेगी कि जो उसिवत्ता मुक्क और रिवान मुक्क के मुआ़फ़िक हो—
- द्रफ् अ १२०-अगर मुळ जिम इितहारी मयाद मुकरेरह के अन्दर हाजिए न हो तो जायदाद रियासत क्ब्ज़ व तसर्रफ़ में ळेळी जावेगी और जबतक ६ माह कामिळ न गुज़र जावें नीळाम न की जावेगी और अगर जायदाद मन्कूळामेंसे कोई ऐसी है। जिस के छः माहतक रक्से जाने से अहतमाळ खराब होजाने का है दरीं सूरत उसको हस्ब कायदह नीळाम किया जावेगा।
- द्फुञ् १२१-अगर मुळजिम इितहारी दो बरस के अंदर हाजिर अदाळत होकर यह बयान करे और सबूत कामिळ रोबरू अदाळत के पेशकरे कि बह हुक्म असद्रह से वे ख़बर और डाइल्म था और रूपोश व फुरार

नहीं हुआ था ऐसी हालत में बर्शत कि सबूत कामिल तमामज़रे नी-लामी बाख़िज़ रसीद हवाले मुलाज़िम किया जावेगा और वह तमाम इख़राजात उस रक़म से मिनहा किये जावेंगे जो अदालत की तर-फ़ुसे ख़ुर्च हुए हों।

## ( नमूनह इहितहार बग़रज़ हाज़री मुल्जि़म )

अन् अदाखत मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वछ मुकाम नोधपुर बइनलास सरदार भारत-सिंह नी साहब मिनस्ट्रेट दनह अव्वछ मुकाम नोधपुर, गाह, हमारे रोबरू इस अमरकी नालिश पेश हुई है कि निहालिसेंह बल्द गोपालिसेंह कीम राजपूत हिन्दू भाटिया सिकनह धर्मपुर इलाकह मारवाड़ जुर्म कृतल अम्द का निसकी सना नेर फअं (३०२) तानीरात हिन्द मुक्रेरहें मुर्तकब हुआ है, या इर्तकाबका मुस्तवा किया गया है तहरीर रिपोर्ट वारन्ट गिरफ्तारी से मालूम हुआ कि मुसम्मा निहाल सिंह मज़्कूर फ्रार या रूपेश होगयाहै लिहाना अन्ह्य इश्तिहार हाना हुक्म दिया नाता है कि मुसम्मी निहालिसंह मज़कूर अन्दर मय़ाद (३०) योमके तारीख़ इमरोनहसे ब मुकाम नोधपुर हानिर होकर नालिश मज़कूर की नवाबदही करे। अल्मकूम १२ माह नौलाई सन् १८९४ ई.॥



दस्तख़त सर्दोर भारतसिंह मनिस्ट्रेट दर्जह अव्वळ

#### नमूनइ (ब)

## ( हुक्म कुर्क़ी बराय बाज़री बिलजब शख्स मुलजिम )

बनाम अमीरचंद पुलिस इन्स्पेक्टर जोधपुर-

हरगाह हमारे रोबरू नालिश हुई है कि निहालसिंह बल्द गोपालसिंह कौम हिन्दू सिकनह धमपुर मुल्क राजपूताना जुर्म (कृत्ल अम्द) का मुर्तकब हुआ है या उसके इर्तकाब का शुभा किया गयाहै जिसकी सज़ा मजमूज ताज़ीरात हिन्दकी द्रुज़ (३०२) में मुक्रेर है और कैफ़्यित तामील वारन्टसे जो बरतबक नालिश मज़कूरके नारी हुआ था, यह द्यांपत हुआ था कि मुसम्मी निहालसिंह मज़कूर फ़रार या रूपोश होगया है, और बाद इितहार हस्ब नाब्तह इस हुक्मसे जारी और मुश्तहर किया गया था कि मुसम्मी निहाल सिंह वल्द गोपालसिंह मज़कूर मयाद (दो माह) मज़कूरके अन्दर हाज़िर होकर इलज़ाम मज़कूरकी जवाब दही करे और हरगाह मुसम्मी निहालसिंह बल्द गोपालसिंह मज़कूरके कब्ज़ह में जायदाद मुफिस्सिल्ह धर्मपुरमें मौजूद है और उसकी कुर्क़ीका हुक्म हो चुका है लिहाज़ा बज़िर इस तहरीरके तुमको हुक्म दिया जाता है कि जायदाद मज़कूर को बज़िर अपने कब्ज़े में लानेक कुर्क़ करो और ता सदूर हुक्मसानी इस अदालतके ज़र कुर्क़ी रक्सो और इस वारन्ट को मय इबारत पुश्तपर तहरीरी तसदीक़ तरीक़ तामील वारन्टके वापस करो-अल्मकूम १२ अक्टूबर सन् १८९३ ई. ॥

दस्तख्त सर्दार भारतसिंह मनिस्ट्रेट दर्नह अव्बल.

## (समन बग़रज़ पेश किये जाने दस्तावेज़ या किसीशैंके)

द्फुअ १२२ - जब किसी अंदाळत फ़ीजदारी बाक़े रियासत हाय मुल्क राजपूतानह को ज़रूरी मालूम हो और कोई सबब बाक़ई मीजूद हो कि जिसके नाम समन या हुक्म जारी किया गया है या भेजा जावे तो वह दस्तावेज़ या है मतलूबाको मुताबिक़ हिदायत मुन्द्रजंह समन या हुक्म मसदूरह अंदालत हाज़िर न करेगा या जब इस बातका इल्म न हो कि दस्तावेज़ या दीगर है। मतलूबह ऐसे शल्स के क़ब्जह में है या जब किसी अंदालत देशी बाक़ै राजपूताना का यह मन्शा हो कि तहक़ीक़ात या तजनीज़ या दीगर कार्रवाई तहक़ीक़ात या तजनीज़ या दीगर कार्रवाई तहक़ीक़ात या तजनीज़ या दीगर कार्रवाई तहक़ीक़ात या तजनीज़ मन्शाय वजुज़ तलाशी या मुआयनाके नहीं हो सकी दरीं सूरत अंदालत मज़कूर को चाहिये कि वारन्ट तलाशी साद्र करे और जिसके नाम वारन्ट नारी किया जावे उसको लाज़िम होगा कि तलाशी और मुआयना में फ़ीरन् मसक्फ़ हो।

द्फुअ, १२३ – मगर किसी अदालत देशी को इस बात का इश्तियार हासिल नहीं होगा कि दस्तावेजात मुतअल्लिकह डाकखाना व टेलियाफ़ के वास्ते वारन्ट जारी करे।

द्रफ़अ़ १२४-वारन्ट तलाशी में मुफ़स्सिळन् उस मुक़ाम या मकानके अजज़ा सराहत तहरीर करदे कि नहां या निस्की तलाशी मक़सूद हो और ओहदहदार वारन्ट तलाशी को उसंकी पावदी करनी वाजिब होगी। द्फुअ १२५-सिवाय मिनस्ट्रेट दर्जह दोम व सोमके हरएक हाकिम फ़ौनदारी (मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल ) को अगर तहक़ीक़ात करार वाक़ई की यह तहक़ीक़ होवे कि कोई मुक़ाम इस काम में आता है कि उसमें माल मसक का रक्साया फ़रोल्त किया जाता है या दस्तावेज जाली. या मोहरें नक़ली या काग़जात स्टाम्प मुलतविस या सिकाहजात मुल्तवेसा मुरव्विजह रियासत देशी या इलाक़ह सकीर अंग्रेज़ी या उसका सामान इसमें रक्सा या फ़रोल्त या तैयार किया जाता है तो ओहदहदार मज़कूर को इिल्तियार होगा कि अपने वारन्ट के जिरिसे किसी अहलकार मुतज़िल्ल पुलिस जो रतवह में कानिस्टबल से ज़ियादह तर रुतवा रसता हो तलाशी की इजाज़त दे। (१) वकृदर हाजत मदद साथ लेकर ऐसे मुक़ाम में दख़ल करे— (२) उस मुक़ाम की तलाशी हस्व मुसर्रह वारन्ट के करे। (३) हर एक चीज़ मुसर्रह दफ़ैआत मज़करा उस हाकिम फ़ौजदारी के हुजूर में पेश करदे—

द्फुअ १२६ - और अगर कोई वारन्ट तलाक्षी किसी दूसरे हिस्सह ज़िल्ल रियासत से सादिर हुआहो तो उन तमाम अशियाय को बहुनूर अपने ओफ़ी-सरके पेश करेगा कि जिसने वारन्ट तलाशी को बज़रिए अपने हुक्म के पुलिस ओफ़ीसरके पास भेजाथा।

#### नमूनह

#### ( वारन्ट तलाज्ञी बगरज़ इन्क्जाफ़ हालखासजुर्म )

बनाम ( हमीदुद्धालां वन्द मसीउद्घालां ) पुलिस इन्स्पेक्टर मंडार ।

हरगाह हमारे पास इत्तलाञ् पहुंचाई गईहै (या हमारे रोबरू नालिश हुई है) कि नुर्मनेर दफ़्ज़ (४६७) तानीरात हिन्द दस्तावेन का नाली तौर पर मुरत्तव करना सर्नद हुआ है और हमको मालूम हुआ है कि वास्ते हुमूल अगरान तहकी कात मतदायरा हाल निस्वत जुर्म मज़कूर हानिर करना औजार व रोशनाई व कागृन वगैरह ज़रूरी और लाबूधी है लिहाना बनारिए इस तहरीर के तुमको इनानत दीनाती है कि और हुक्म होता है कि शे मज़कूरह (इनायतु हालां वल्द अमीरह सां के मकान वाक गृनिपूर तहसील अहरनपुर इलाक सिरोही) में तलाशकरो और अगर बह दस्तयाव न हो तो उसको फीरन इस अदालत में हानिर करो, और बफोर तामील

इस वारन्ट के वारन्ट की बाद सिब्त इबारत ज़हरी बतसदीक इस अमर के कि तुमने उसके मुताबिक क्या क्या अमळ किया भेजो। तारीख़ १३ जौछाई सन् १८९३ ई०

मेरे दस्तख्त और अदालत की मुहर से नारी किया गया। मुहर

द्स्तख़त सिंधी अमीरचंद मनि-स्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम सिरोही

## ( वारन्ट वास्ते तलाज्ञी माल रखनेकी मुक्तवह मुक़ामके )

बनाम शहामत अंकी खां सब इन्स्पेक्टर पुलिस रोहेडा ।

हरगाह मुझको इत्तलाअ दीगई है और उसकी तहकीकात बाजाब्तह के बाद मुझको यह बावर कराया गया है कि ( मुहल्लह शाहपुरा के फईखशाहकी हवेछी ) माल मसरूका रखने ( या फरोल्त ) के लिये मुस्तमल होती है (या अगर उन अगराज मेंसे किसी एक के वास्ते मुस्तमल होता है जिनका तज़करह दफात मज़कूर में हो चुका है तहरीर करो ) छिहाना इस तहरीरकी रूसे तुमको इस्तियार और हुक्म दिया जाता है कि तुम मकान मन्कूर में भय उसी क़दर मदद के जो ज़रूर हो दाख़िल हो और दख़ल करने के छिये अगर ज़रूरत हो जब मुनासिब अमल में ळाओ और मकान मनकूर (या और मुकाम ) के हरजुन की तलाशीलो और हर क़िस्मके माछ को दस्तावेजात या कागृजात स्टाम्प या मवाहीर या सिक्कह जात को गिर्फ्तार कराके अपने कबूनह में लाओ, और उन्में से उसी क़द्र अशियाय को जो कृब्जह में आजायँ फ़ौरन् इस अ़दालत के रोबरू हाज़िर करो और बफ़ौर तामील इस वारन्ट के उस वारन्ट की बाद तहरीर इबारत ज़ोरी मुशीर तसदीक इस अमर के कि तुमने तामीछ वारन्ट की क्या कार्रवाईकी इस अदालत में वापिस भेजो-

आन बतारीख़ १८ माह अगस्त सन् १८९३ ई०, मेरे दस्तख़त और अदालत

भी मुहरसे जारीकियागया।

द्स्तख्त गंगां सहाय मनिस्ट्रेट दर्जह दोम अहरनपुरा

- द्रफ़ १२७-इसी तौर पर अगर किसी शख्स के बेजा तौरपर केंद्र रक्से जानेकी किसी जगह और किसी शख्स की निस्वत शिकायत गुज़रे तो अदाछत उस जगह की तछाशी के वास्ते भी वारन्ट तछाशी हस्व मज़कूरह सदर जारी करसकती है और बाद तामीछ वारन्ट के हाकिम
  फ़ीजदारी अगर शख्स मज़कूर दस्तयाब होवे तो हुक्म मुनासिब
  सादिर करे-
- द्फुअ १२८-हर एक शक्स को जो उस जगह की अहतमाम करता हो जिसकी तलाशी के वास्ते ओहदेदार वारन्ट तलाशी व हाजिर और मौजूदह हुवाहो, हमातन वारन्ट की तामील कराने में मदद व अआनतदे और विला मज़ाहमत उन मुकामात में जाने दे और उसके साथ इसतरह पेश आये कि अहत्कार तामील कुनन्दा वारन्ट को माकूल सहूलि-यत हो-
- दफ्अं १२९-अहरूकार मज़कूरको अगर वारन्टका तामील करना ग़ैर मुमिकन मालूम होता होने तो उसको लाजिम होगा कि बज़िरए तोड़ने उस मौक़े या दरवाज़हके अन्दर दाखिल हो मगर इसक़दर अहतियात ज़रूर करनी होगी कि अगर वह मुक़ाम ख़िल्वत ख़ाना हो जिसमें कोई औरत (जो शरूस गिरफ्तारी तलब न हो ) फ़िल्वाक मुक़ीम हो जो मुताबिक रिवाज आमके रोबरू नहीं निकले तो ऐसे शरूस या अहरूकार पुलिसको लाज़िम है कि ऐसे ख़िलवत खानहमें दाखिल होनेसे पहले ऐसी औरतको इत्तला अ़दे कि वह उसमेंसे चलेजानेका इंग्लियार रसतीह और उसके निकलने और चलेजानेक लिये हर तरहकी सहलियत माकूलदे और बाद उसके मजाज़ होगा कि ख़िल्वत खानहको तोड़कर उसके अंदर जाय-
- द्फुअ १३०-कृब्लू तलाशीके ओहदेदार तलाशीको लाजिम होगा कि उस गिर्दन-वाके कम अजकम चार बाशन्दगान शरीफ़को जहां मुकामतला-श्रतल्ब वाके हो तलाशीके वक्त हाजिर मौजूदह रक्खे और जो फ़हरिस्त उन जुम्ल्ह चीजोंकी जो दरसनाय तलाशी मज़कूर गिरफ्तार हों उन अश्चास और नीज साहब खानहके रोबरू मुरत्तब होंगी, और उस पर उन गवाहोंके दस्तख़त सब्त कराये जावेंगे मगर उन गवाहोंपर किसी किस्मका तशहुक हुनूरा

अदाळत वगैरहका ओहदेदारकी जानिबसे नहीं होगा और एक नकुछ उस साहब खानहकेभी हवाछह होगी।

द्फ् २३१-बशर्त मुनासिब हरणक हाकिम अदाष्ट्रत कौजदारी, मजाज होगा कि ऐसी दस्तावेज या के मृत्जिक्रह बालाको ज्वत रक्से, हरएक हाकिम अदालत कौजवारीको इस अमरका इस्तियार होगा कि वह मौकै तलाशीके अपने राबरू तलाश कराये।

## ( हाज़िर जामनी )

द्फ्अ १३२-कोई शख्स जो मुक्छमात काबिल जमानतमें जेर हिरासत अफ्सर स्टेशन पुसिस हो यह अझलतमें हाज़िर हो दौरान कार्रवाई अझलतमें ज़मानत दे तो ज़मानत पर बशर्ते कि मंजूरी अफ्सर पुलिस या अदालतजाती मुचलका पर हस्ब शरायत मुन्दर्जह ज़मानत हाज़िर होगा रिहा कियाजावे !

## मुचलकह और ज़क्कातनामह वक्त तहक्कीकात इन्तदाय संबद्ध अंदालत.

में मुसम्मी नथमळ अगरवाळ साकिन भानपुरा इळाकह जैपुर कि जुभेज़र दफ्अ़ (३२५) ताज़ीरात हिन्द माधूज होकर रोबरू साहव मिलस्ट्रेट बहादुर मुकाम कोह आबूके हाज़िर आयाहूं और मुझसे जमानत वास्ते हाज़िर होने धीच अवाळत मिलस्ट्रेट और अदाळत आळाक अगर जरूरत हो, तळव हुई है इस तहरी-रकी रूसे इकरार करताहूं कि तहक़ीकात इन्तदायके हर रोज़पर जो इस जुमेकी बाबत अमळमें आये मिलस्ट्रेट मज़क़रकी अदाळतमें हाज़िर हूंगा और अगर वह मुकहमा तजवीज़के छिये किसी अदाळत आळामें सुपुर्द किया जावे तो अदाळत मज़कूरमें भी वास्ते जवाबदही इळनामके जो मुझपर ळगाया गयाहै मौजूद और हाज़िर हुंगा अगर हाज़िर होनेमें कसूर करूं तो मुबळिग् ५०) पचास रुपये वतीर ताबान महकह मुअज्ञमा कैसर हिन्दको अदाकरूं-मवर्हरखह १२ सितम्बर सन् १८९३ ई०

अल्अ़ब्द

गवाह

#### (५६) मजमूआजाञ्तहफ्रौजदारी।

#### (अगर मुचलके की ज़रूरत हो तो उसका नमूना यह है)

मैं इस तहरीरकी रूसे इक्रार करताहूं कि मुसम्मी नथमळ अगरवाळकी तरफ़स ज़ामिन इस बात काहूं कि इस तहकी क़ात इन्तदाई के हररोज़ जो इल्लाम क्रार दाद अपर नाम्बुर्दहकी बाबत अमलमें आये मुसम्मी नथमल अगरवाल बनिया मज़कूर अदालतमें हाज़िर होगा और अगर वह मुक़द्दमा अदालत आलामें सुपुर्द होवे तो वह वास्ते जवाबदही के उस अदालतमें हाज़िर होगा और अगर वह हुजूरी इन्हराफ़ यानी वादहके खिळाफ़ करे तो मैं ५० पचास रूपये बतीर तावान रियासतको अदाक हंगा। मवह खह १२ माह सितम्बर सन् १८९५ ई०

अरुअ़ब्द् गवाह शुद् गिरिधारीलाल हुनारीलाल

- द्फ्अ १३३-अगर मुक्दमा गैर काबिछ जमानतमें बहाछत दौरान् तहकीकात व तफ़तीश या वतजवीज़ जुमें अफ़सर पुछिस या अदाछत मजूज़ को गुमान गाछिब होवे कि इस मुक्दमहमें बर्खिछाफ़ मुद्जिमके सबूत नहीं है तहकीकात मज़ीदं करनेसे और सबूत बहम पहुँचेगा तो ऐसी सूरतमें अदाछत या अफ़सर मज़कुरको मजाज़ होगा कि मुद्जिमको मुचळकह व ज़मानत पर रिहा करे और हर अदाछत मजाज़ है कि जब ज़रूरत हो मुळजिम छूटेहुएको मुक्रिर गिरफ्तार कराके हिरासतमें रक्खे।
- द्रफः १३४-तादाद मुचळका बिछहान हालात मुक्हमह बतनवीन अदालत क्रार दीजावेगी और अदालत आलाको हिस्तियार होगा किसी मुलिन्मको नमानत पर रिहा करे या तादाद नमानत मतलूबह अहलकार पुलिस या मिनिस्ट्रेटको कम कराये।
- द्फञ्ज १३५-बाद तकमील मुचलका व जमानत मुल्जिम रिहा किया जावेगा और अगर जेलखानहमें मौजूद होवे बज़रिये हुक्म मुहतमिम जेलखा-नह मुलजिमको रिहाई दीजावेगी—
- द्फुः १३६-भगर बवजह गृछती या बवजह फुरेब जामनान गैर काफी होनाय या जामनान बग्रज तोड़ने जमानत अदाछतमें द्रक्वीस्तदें तो द्रीं सुरत मिनस्ट्रेट वारन्ट गिरफ्तारी जारी करेगा और जब वह

हाज़िर हो तो मजिस्ट्रेट हुक्म देगा कि मुचलका और ज़मानत कुछन् या थोड़ा तोड़ दिया जावे और मुलज़िम जामिन काफ़ी बहम पहुँचाये अगर वह हुक्मकी तामीलमें कृत्वर रहे तो अदालत उसको हिरासतमें रक्खे।

#### नमृनह

## (वारन्ट वास्ते रिहाई मुळजि़म जो वक्सूर अदम इदखाळ जमानत के केद हुआहो)

बनाम अकबर अलीखां सुपरिंटेंडेन्ट जेलखाना रियासत सिरोही-

हरगाह इस अ़द्छात के वारन्ट मबर्रुख़ ५ अगस्त सन् १८९३ ई. के बमूजिब मुसम्मी नूरुद्दीन तुम्हारी रियासत में सुपुर्द किया गयाथा और उसने बादहू बरामूछ अपने ज़ामिन या ज़ामिनों के मुबछका छिख दिया है छिहाजा तुमको इंग्लिन्यार और हुक्म दिया जाता है कि फ़ौरन् मुसम्मी नूरुद्दीन अपनी हिरासत से रिहा करो व इछा उस सूरत में कि वह किसी और बजहसे हिरासत में रखनेके छायक हो— आज बतारीख़ १५ अगस्त सन् १८९३ ई. को हमारे दस्तख़त और मुहर अ़दाछत से जारी किया गया—

हरनारायण मनिस्ट्रेट दर्जह अन्वछ रियासत सिरोही.



द्फ़ अ १३७ - अदालत या अहरकार पुलिस जो किसी शल्स को हुक्म तहरीर मुच-लका या ज्मानत का दे (सिवाय मुचलका तक चलनेके) यह हुक्म देसकी है कि बजाय तहरीर मुचलका वगैरह मुबलिंग नक़द या परामेसरी नोट या करेंसी नोट सर्कारी या और कोई काग़ज़ जो उस रियासत में बतौर नक्दके उस इलाक़ह रियासत में रायज हो दाख़िल करे-

दुफ् अ १३८ - अगर मुळ जिम खिळाफ़ इक्रार तहरीर कर्दों के अमळ करे यानी हस्ब इक्रार खुद हाजिर व मीजूद न होवे तो वह रूपया ज़ब्त होगा और अगर सिर्फ़ मुचळकह व ज़मानत पर मुळ जिम रिहा हुआथा:तो अगर वजह काफ़ी ज़ाहिर न की जावे या तावान अदा न होवे उस सूरत में ज़ेर तावान बृज़्रिए कुर्क़ी व नीळाम जायदाद मन्कूळह शरूस मज़कूर वसूळ होगा ।

दफ़ १३९-और अगर इस तरह भी वसूछ न होने तो मुचछका या जमानत नामा का नवीसन्दह मस्तूजन केंद्र दीवानी का होगा, जिसकी मयाद छै माह से ज़ियादा न होगी और अदाछत मुनासिन समझे तो कोई जजू तानान मुआ़फ़ कर सकती है तमाम अहकाम मुत अछिका बाब हाजा काबिछ अपीछ व अदाछत अाछा होंगे॥

द्फुअ १४०—अदालत हाय बाला दस्त भी इस अमरके मनाज होंगी कि अगर नवीसन्दह मुचलका उसकी अदालत में इकरार तहरीरी करे और हाजिर न होवे तो किसी अदालत मातहत को हुक्म दे कि वह ज़रे तावान मुन्दर्जह मुचलकह वसूल करे।

## (नमूनह)

## ( वारन्ट कुर्क़ी जहत वसूछ जरे तावान मुंदर्जह मुचछकह )

बनाम अभीर अ्छीख़ां—मुहतिमिम स्टेशन नम्बर (२) मुक़ाम रियासत सिरोही— हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीन अपने मुचलकहके मुताबिक बवक १० बने सुबहके हाज़िर नहीं हुआ है और इसी क़सूरे मुबलिग ५०) पचास रुपये रियासत फ़लांके हुज़ूर अदा करने का ज़िम्महवार होग या है—

और हरगाह मुसम्मी नृहिं।न मन्तृर को इत्तळाअ बानाब्तह दी गई है मगर बा वनूद इसके नाम बुदेहने मुबिछिंग मन्तृरको अदा नहीं किया है और न इसकी कोई वन्नह काफ़ी नाहिरकी है कि उस से ज़रे मन्तृर जबरन क्यों न वसूछ किया जावे, छिहाना तुमको इंख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि जिस क़दर माछ मन्तृर्छा मम्छूका मुसम्मी नृहिंदीन वन्द किफ़ायतुष्ठा मन्तृर ५०) पचास हपये मुक़ाम फ़ैनाबादक अन्दर मिछे उसको बन्तिए क़ब्ना म छाने और रोक रखनेके कुक़ करों और अगर तावान मन्तृर तीन रोज़क अन्दर अदा न किया जावे तो माछ मकहन्का मन्तृर को या उसका उस क़दर जुन जो बग्रज हसूछ तादाद मन्तृर्के काफ़ी हो नीछाम करों और बफ़ीर तामीछ हो जाने वारन्टके केफ़ियत इस बातकी छिस भेजों कि वारन्टकी तामीछ क्योंकर हुई-

आज तारीख़ २० माह अगस्त सन् १४९५ ई० हमारे दस्तख़त और मुहर अदाळत से जारी किया-

> मुहर दस्तख़त रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल सिरोही

## (नमूनह)

#### (इत्तलाञ्नामह बनाम जामिन वक्त उदूल शर्ते मुचलकह खास)

ज्ञामनी

बनाम गिरिघारी छाछ साकिन आबू-

हरगाह तारील १२ माह सितम्बर सन् १८९५ई० को तुम मुसम्मी नथमल भानपुरहकी तरफ़से बदीं इक्रार जामिन हुईथी कि मुसम्मी नथमल माल मज़कूर तारील २ दिसम्बर सन् ९४ ई० को इस अदालतमें हाज़िर होगा और यह कि अगर वह हाजिर न हो तो तुमसे मुबलिंग ५० पचास रुपये बतौर तावान रियासत सिरोहि के हुजूरमें अदा करोगे और हरगाह मुसम्मी नथमल मज़कूर अदालत हाज़ामें हाज़िर नहीं हुआ है और उसकी ग़ैर हाज़री के बाअस तावान तादादी ५० पचास रुपये तुम्हारे ज़िम्मह बाजिबुल अदा होगया है लिहाज़ा तुमको हुक्म होता है कि तावान मज़कूर अदाकरों व बतारील इमरोज़ासे (१५) पंद्रह दिनके अंदर इसबातकी वजह ज़ाहिर करों कि ज़रे मज़कूर तुमसे क्यों जबरन वसूल न किया जावे—आज बतारील १२ माह अक्टूबर सन् १८९४ ई०

हमारे दस्तख़त और मुहर अ़दालतसे जारी किया गया । दस्तखत रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल रियासत सिरोही ॥



#### नमूनह ( वारन्ट कुर्क़ी बनाम जा़मिन )

बनाम शेर अलीख़ां पुलिस इन्स्पेक्टर-

हरगाह मुसम्मी गिरिषारी छाछ जामिन वास्ते हाज़री मुसम्मी नथमछ के हुआ था कि अगर वह हाजिर अदाछत न होगा, और मुसम्मी गिरिषारी छाछ मज़कूर ने ज़-मानत नामह की तामीछ में क़सूर कियाहै और इस वजह से मुबछिग ५०) पचास रुपये तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह इस रियासत के हुजूर में दाखिछ करनेका जिम्म हवार होगयाहै, छिहाज़ा तुमको इल्तियार और हुक्म दिया जाताहै कि मुसम्मी गिरिषारी छाछ मजकर की जिस क़द्र जायदाद मन्कूछ्ह जिछअ सिरोही तुमको दस्तयाब हो उसको बज़रिए कब्जह में छाने और रोक रखने के कुक़ करो अगर वह तीन रोजके अन्दर अदान किया जावे तो जायदाद या उसका उसकदर जुज़ जो

तावान मज़कूर के वसूछ के छिये काफी हो नीछाम करदो और बफीर तामीछ होजाने इस वारन्ट के इस बात की कैफियत छिखो कि तुमने बतामीछ इसके क्या करिवाई कीहै-आज बतारीख र माह अक्टूबर सन ९५ ई०को हमारे दस्तख़त और अदाछत की मुहर से जारी किया गया ॥

दस्तखृत रामचंद्र मनिस्ट्रेट दर्नह् अव्यल राज्यसिरोही मुहर

#### नमूनह (वारन्ट हवालगी ज़ामिन शख्स मुल्लिमके जो ज़मानत देकर रिहा हुआहै.)

बनाम करीम अछीखां सुपरिन्टेंडेन्ट नेळखानह दीवानी राज सिरोही-हरगाह मुसम्मी गिरिधारी लाल ज्यामिन वास्ते हाज्रीके हुआहै और वादायाकि अगर हाज़िर न सरसके तो मुबल्लिंग ५० पचास रुपये रियासतको अदा करे चूंकि गिरिधारी ठा**छ मन्**कुरने खिळाफू **शर्त नुमानत नामहके अम**ळ किया है और इस वजहसे तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह द्बीर सिरोहीको वाजिबुळ अदा होगया है और हर-गाह मुसम्मी मज़कूर ज़ामिनने वा वस्फ़ जारी होने इत्तलाअ नामा वा ज़ाब्तह व नाम उसके मुबिछग मज्कूर अदा नहीं किया है और न वजह काफी इसबातकी ज़िहर की है कि वह तादाद तावान उससे जबरन क्यों न वसूछ किया जावे और वह तादाद उसकी नायदाद मन्कूछाके कुर्क़ी व नीछामसे वसूछ नहीं हो सकती है और इस वनहसे उसके नाम हुक्म हुआ कि तामयाद नेठखाना दीवानीमें केंद्र रक्खा जावे-छिहाजा आप सुपरिन्टेंडेट जेळखानहको इनाज़त और हुक्म दिया जाता है ाक इस वारन्टके साथ पहुँचतेही मुसम्मी गिरिधारी ठाळको अपनी हिरासतमें छायें और उसको मयाद दो (२) माह मज़कूरके छिथे जेळखानह में हिफ़ाज़त से रक्खें और इस वारन्टको बाद छिखने तसदीक तरीक तामील वारन्टके वापिस भेजें-अजा बतारिख २ माह अक्टूबर सन् १८९४ ई० हमारे दस्तखत और अदाळतकी महरसे जारी कियागया॥

दस्तख़त रामचन्द्र मजिस्ट्रेंट दर्जह अव्वल सिरोही



(बाब चौदहवां)

(तरीक़ह क़लमबंदी शहादत बमुक़हमात फ़ौजदारी)

द्फुः १४१-उमूमन् तमाम शहादत जो मुक्हमात फ़ीजदारा छीजावे ब मुवाजह मुळलिम छीजावेगी-

नक्शह अ्लामात जो समयात आम्मासे पैदा होती हैं और जो पुळिस और देशी तबीब व डाक्टरोंके कार आमद हैं।

| साम्मयात        | देशीनाम                                                       | अ्लामात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्सनिक         | समुरकार<br>संस्थिया<br>इरताळ<br>मुत्सभिळ                      | कैकरना-श्विकम्में द्दं व जळनका होना-बहुत प्यास-<br>कभी बदनका सर्द होजाना ऐंठन ऐजा और नींद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>अ</b> ।पियम् | अफ़्यून                                                       | नींद आंखोंकी पुतिक्ष्यां छोटी होनातीहैं कमाल बे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| एकोनायंट        | अफ़ीम }<br>विष                                                | होशी बदनमें पसीना कभी२ के होतीहैं सन्सनाहट, झन्झनाहट-दहनमें व हळक और बाद अर्ज़ी ऐज़ामें-कफ़ मुँहमें नींद कभी ऐंउन या दीवानगी या फ़ाळिज़-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धतूरा           | घतूरा                                                         | नींद् आंखोंकी पुतिलयां चढ़जातीहैं-दीवानगी-बे<br>होशी-शाज़ के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नेक्स व         | ক্ৰতা                                                         | एजा शकनी-उसके बाद बदनका सरुत ऐंठ जाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मेंका           |                                                               | और अकसर दंदान पड़ना-बदनका ऐंठना कुछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                               | देर बंद होजाताहै-और तब फिर होताहै-अकसर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                               | बिछा किसी सबब ज़िहरी के उससे उम्मन कुछे<br>बदनको तासीर होजाती है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ÷               |                                                               | कमसे कम वक्त जो अछामातके र पन्द्रह मिनट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                               | कमसे कम जो मौतके पेश्तर गुज्रताहै एक घंटाहै.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | A THE R. P. LEW. P. Milliamson, agree agree agree agree agree | and the state of t |

(नोट) मिन्जुम्छह अलामात मजकूरह बाला मुम्किन है कि कोई अलामत जाहिर भी नहो, गो जहर जिससे कि वह पैदा होती हैं खिलाया गया हो।

| सम्मियात                                                | उमूमन् ज़हर खाने<br>ज़ाहिर होनेमें जो | उमूमन् वक्त<br>जो मौत तक<br>गुज़रताहै           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| अर्धनक<br>ओपियम्<br>एकोनाइट<br>धतूरा<br>नेक्स-<br>वमिका | १ से<br>१५ मिनट<br>५ से<br>१३ से      | एक घंटा<br>ऐज़न्<br>०<br>१० मिनट ॰<br>१ एक घंटा | ६ से १२ तक<br>६ से १२ तक<br>१ से ८ तक<br>६ से १२ तक<br>६ से १२ तक |

## सवालात कि जो गवाहान् तिब्बी और गवाहान् दीगरसे खास सुकद्दमातमें किये जासकते हैं।

नम्बर अव्वल-सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे ब मुक़द्दमह इश्तबाह ज़हर ख़ुरानी बाद मुलाहिज़ह लाश किये जा सकते हैं-

- (१) तुमने लाश शरूष फलां साकिन फलांका मुलाहिना किया और अगर किया तो क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्त में सबब मौतका क्या है और अपनी वजूहात बयान करो?
- (३) उसके जिस्म पर तुमने कोई जाहिरी निशान सख्ताक देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?
- (४) तुमने ठाश को ज़ियादह तर मुछाहिजा करने पर कोई अछामत ग़ैर मामूळी देखीं ? अगर देखीं तो उनको बयान करो ?
- (५) इन अळामात को तुम किस चीज़की तरफ़ मन्सूब करते हो मर्ज़ या ज़हर किसी और संबबकी तरफ़ ?

अगर ज़हरकी तरफ़ तो किस किस्म का ज़हर है ?

- (७) तुमने अपनी राय में ज़हन नशीन कर लिया है कि कौन ख़ास ज़हर खिळाया गया है ?
- (८) तुमने छाश में कोई अछामत मरीजाना सिवाय उनके जो बमुक्इमात फछां किस्म जहर खूरानीदगी उमूमन होती हैं!देखीं अगर देखीं तो उनको बयान करो!
- (९) तुमको कोई मर्ज़ मालूम है कि जिसमें अलामात वादवफ़ातके ऐसी होती हैं कि जैसे तुमने इस मुक़्द्दम्हमें देखीं ?
- (१०) किसी बातमें अळामात बाद वजात उस मर्ज़के उन अळामातसे मुख्तळिफ हैं कि जो तुमने इस मुक्द्वमहमें देखी हैं ?
  - (११) ब वक्त हयात उस मर्ज़के क्या अळामत होती हैं?
- (१२) मुक्दमात जहर खूरानी फ्छां जहर क्या कोई अछामत बाद वफातके उमूमन होती हैं इक्का इस मुक्दमहमें तुमने कीनसी नहीं देखी ?
- (१३) जो अ्छामात तुम बयान करते हो क्या वह खुद्बखुद मअ्देमें बाद वृक्तातके पैदा नहीं हो सकती?
- (१४) क्या मऽदाः और अन्ति इयांकी हाळ्तसे माळूम होताया कि कै और असहाळ हुई या नहीं हुई ?
  - ( १५ ) खूरा नींदगी ज़हर फ़लांकी क्या अलामत हैं ?
- (१६) उमूमन दिमियान खाने ज़हर मज़कूर और आगाज ज़हूर अलामात किस कदर अर्था गुजरता है ?
  - ( १७ ) कितनी मुद्दत म ज़हर फ़ळां उमूमन् तासीर क़तळकी रखता है ?
- (१८) तुमने माहा (मऽदा) और अन्ति हियों का (या कोई दीगर है।) साहब मुम्तिहिन अञ्चयाय मुरक्कबके पास भेजाथा ?
- (१९) वो माहा (दीगर है) व मुर्जरद निकालने लाहा से तुम्हारे सामने सर्व मुहर बंद हुआ था?
- (२०) बयान करो कि किस तरफ़ में उसको बंद किया था और मुहर का क्य निशान था?
- (२१) तुमको साहब मुन्तिहन अशया मुरक्तव का जवाब भेजा अगर भेजा तो रिपोर्ट पेशकर्दा वही रिपोर्ट है कि जो तुम्हारे पास पहुँची थी ?
  - (२२) अगर औरत जवान हो रहम पोटर्स यानी रहम का क्या हाछ था ?

#### (नम्बर २)

## सवालात कि जो गवाह गैर तिब्बि से ब मुक्द्मा मुक्तबह ज़हर खुरानीदगी में किये जा सकते हैं

- (१) तुम श्रव्स फ़्लां साबिक साकिन फ़्लां को जानतेथे अगर जानतेथे तो तुमने उसको बै।मारी साबिकमें या आगे कभी देखाथा ?
  - (२) किस मर्जकी अ्छामात तुमने देखी कि जिसके बाअस वह बीमारथा ?
  - (३) उस सदमहके पेश्तर वह खूब तन्दुहस्तथा
  - ( ४ ) क्या अलामात मज़कूर नागहां ज़ाहिर हुई ?
- (५) वक्त खुर्दनोश आख़िरीं और आगान इनहार अ्छामतके दिभियान किस-कदर आर्था गुन्रा ?
- (६) (अगर मौत वाकै हुई हो) आगान इनहार अलामत और मौतमें किस कदर असी गुन्रा?
  - (७) खाना आख़िर किस चीजका बना हुआथा ?
  - (८) किसी और ने भी उस लानेमेंसे फ़ळां शख्सके साथ लायाथा ?
  - (९) और उनकी यही हालत हुई ?
  - ( १० ) आगेभी कभी शरूल फ़ुटां को हमची सदमा हुआथा ?

अगर सवाल अव्वलके जवाबमें कोई अलामत अलामात ज़ैलमेंसे बयान करनी मतरूक होगई हो तो उसकी निस्वत ख़ास सवालात हस्व ज़ैल पूछे जावें ॥

- (११) के हुईथी?
- ( १२ ) असहाल हुआथा ?
- ( १३ ) पेटमें कोई दुई तो नहीं हुए ?
- ( १४ ) फूळां शब्स प्यासाथा ?
- ( १५ ) क्या उसको जाफ होगयाथा ?
- ( १६ ) क्या वह दर्द सिर या दौरान सिरकी शिकायत करताथा ?
- (१७) क्या वह ऐसा माळूम होताथा कि वंह अपने ऐज्यको मुतहर्रिक नहीं कर सकता
  - ( १८ ) क्या उसको नींद गुफळतकी थी ?
  - ( १९ ) क्या वह बेहूदा बकताथा ?
  - (२०) तज्ञनुज हुआथा ? 🐣
  - ( २१ ) क्या वह मुँहके सास नायकहकी शिकायत करताथा ?

- ( २२ ) क्या उसने खाने पीनेमें कोई ख़ास जायका माळून किया ?
- (२३) हरकात तश्चुलमें जो अर्सा गुज़राथा उसमें वह कभी होशमें भी आयाथा, यह अ्छामत "कुचछा" की है ?
- (२४) वह अपने मुँह और हळकमें जलन और तेज़ द्देंकी शिकायत करताथा या ऐज़ामें तेज़ द्देकी या उनकी जलन होजानेकी शिकायत करताथा ?—यह अ़लामत मीठातेळिये की है ?

#### नम्बर (३)

#### सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह मर्ग मुक्तवह ब सबब ज़रूम या सदमा में बाद मुलाहिजा नाश मुद्दों के किये जा सकते हैं।

- (१) तुमने शख्स फ़ळां साकिन फळांकी नाशका मुळाहिला किया और अगर मुळाहिला किया तो क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है?अपनी बजूहात बथान करो ?
- (३) तुमने इसके निस्म पर कोई निशान ज़ाहिरी सख्तीके देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?
- (४) तुम्हारी क्या राय है यह ज़रर पेश्तर मौतके या बादके पहुँचाई गई हैं अपनी बजूहात बयान करो ?
- (५) तुमने अन्दर से नाश को देखा बयान करो अगर तुमने कोई अ्छामात गैर मामूळी मुखाहिजा करीं ?
- (६) तुम कहते हो कि फ़ढ़ां अमर बाअस मौत का हुआ बयान करो कि किस खास तरीक में मबस्सर क़त्छ हुआ ?
  - (७) तुमने जिस्म में कोई अ्छामत मर्ज़की देखी ?
- (८) अगर तुमने देखी तो क्या तुम्हारी दानिस्त में अगर मुत्वफ्फ़ी इस मर्ज़ का मरीज़ न होता तो ज़रर रसानंदा फिर भी मवस्सर क़तल होता ?
- (९) क्या तुमको यकीन है कि उसके इस मर्ज़के मरीज़ होनेसे फिर इत्तफ़ाक़ तन्दुरुस्त होजानेका ज़रर रसानंदासे करिया ?
- (१०) क्या इन्रार मज़कूर सब मिलकर उमूमन साफ़ मुहल्क जानके थे या मिन् जुमला उनके कोई एक ज़रर मुहलक जानथा ?
  - ( ११ ) ज्रर मज्कूर दस्ती ज़ीरसे पहुंचाये गयेहैं या बज़िरए किसी हथियारके ?

- ( १२ ) ज्रूममें तुमने कोई और शै तो नहीं देखी ?
- ( १३ ) किसी किस्मके हथियारके जुरिएसे जरूम पहुंचाया गया है ?
- (१४) क्या तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर रसानंदह हथियार (नम्बर पुळिस चार्ज सेन्ट) मीज़दासे कि जो तुम्हारे रोबरूही पहुँचाये जासकते हैं?
- (१५) क्या मृतवफ्फी बाद पहुँचने ज्रारेक (इसक्दर दूर) चळसकताथा या बोळ सक्ता वगैरह?
- (१६) क्या तुमने अज़रूए इल्म कीशिया बतरीक़ दीगर दागको (या हथियार पार्चावगैरह) नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट को कि जो तुम्हार रोबरू है तहक़ीक़ किया?
  - ( १७ ) क्या तुम्हारी दानिस्त में दागृ हाय मज़कूर खून के दागृ हैं ?
- (१८) तुम्हरी दानिस्त में जरर पहुंचने और वकूअ़ मौत में किस कदर असीगुज्रा है?
- (१९) ज़रूम किस समत में था और तुम कयास कर सके हो कि बिलिहाज़ तरह इस्तंकामत शरूस ज़रर रसीदा के शरूस ज़रररसां की तरह इस्त कामत क्याथी ?
- (२०) क्या यह मुमिकिन है कि कोई शरूस इस किस्मका ज्रूम खुद्बखुद अपने जिस्म पर लगा लेवे और अपने दलायल बयान करो ?

#### ( ज़्ष्म गोली बन्दूक )

- ( २१ ) ठीक ठीक सिम्मत ज़रूम के बयान करी ?
- (२२) क्या जरूम की शक्छ से यह माछूम होताथा कि बन्दूक नजदीक बदन के चळाई गई थी कि या उसी फ़ासिळह पर कुछ ?
  - (२३) तुमने कोई रस्सा या गोळी या कहीं या कोई और शै जरूम में देखी (या शै फुळां) पार निकळ गईथी
- (२४) क्या यह मुमिकिन अल्क्यास है कि तुमने सूराख़ वदखूल को सूराख़ अख़राज समझा हो?

#### (नम्बर ४)

## सवालात जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह बच्चेके मारनेमें बाद मुलाहिज़ा नाज्ञके हो सक्ते हैं।

(१) तुमने फ़्छां छड़की या छड़केको देखा जो साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट शुिखिसने तुम्हारे पास बतारीख़ सन् १८ ई० भेजाथा देखा-अगर देखा तो क्या देखा ?

- (२) क्या तुम कह सकते हो कि बचा मज़कूर बिल्कुल ज़िन्दा पैदा हुआथा या मुद्रीया अपनी रायकी वजूहात बयान करो ?
  - ( ३ ) तुम्हारी दानिस्त में मौतका क्या बाअस था अपनी बजूहात बयान करो ?
- (४) तुम्हारी यकीन में बचाकी रहमी उमर किस क़दरथी, अपनी वजू-हात बयान करो ?
- (५) तुम्हारी यकीन में बचेके रहमसे बाहर होनेकी कितनी उमरथी-अपनी बजूहात बयान करो ?
- (६) तुमने जाहिर्में कोई अ्छामत सम्भी या कोई निशानात गैर मामूळी देखें अगर देखे तो उनको ठीक २ बयान करो ?
- (७) तुमने अन्दरसे अन्दुछ मुळाहिजा जिस्मके कोई कोई शूछामात मरीजाना या गैर मामूळी देखे—अगर देखे तो उनको ठीक २ वयान करो ?
- (८) क्या तुमको यक्तीन है कि ज़रर छगे हुए जो तुमने देखे क्बछ मौतके पहुं चाये गये हैं या पीछे-अपनी बजूहात बयान करो ?
- (९) क्या तुम कह सकते हो कि ज़रर मज़कूर किसतरह पहुँचाये गये हैं अपनी वजूहात बयान करो ?
- (१०) तुम्हारी दानिस्तमें जुरर इत्तिफ़ाकिया हैं कि नहीं, अपने बजूहात बयान करो ?
  - ( ११ ) बच्चहने दम कुल्लन या जुनन लियाथा या बिल्कुल नहीं लिया था ?
- (१२) तुमने फ़्डां औरत वाल्दा मुद्दी बचाके जिस्मको मुडाहजा किया अगर किया तो क्या तुमको यकीन है कि वह थोड़ी मुद्दतसे बचा जनी है। तुम तखमीनन् उसके बचा जनेकी तारीख़ कह सकते हो—अपने वजूहात बयान करो ?

### (नम्बर ५)

## सवालात कि जो गवाह तिन्बीसे मुक़हमह मुश्तबह मैं।त बज़रिए फ़ांसी या दम घोटनेमें हो सकते हैं।

- (१) तुमने शरूम फ़ळां साकिन फ़ळांके जिस्मको मुळाहिजा किया अगर किया तो तुमने क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्तमें मौतका क्या सबब है अपनी रायकी वजूहात बयान करों?
  - ( ३ ) तुमने जिस्मपर बाहरसे कोई अ़ुडामात सरूती की देखीं ?

(४) अन्दुळ मुलाहिज्ह नाशेक तुमने अन्दरसे कोई अलामात गैर मामूली मुळाहना कीं ?

(५) जब तुमने नाशको देखा तो कोई रस्सा या कोई इस किस्मकी चीज तुमने

उसके गळेके गिर्द देखी ?

(६) क्या तुम कह सकते हो कि अ्छामत (अ्छामात) कि जो तुमने देखी कब्छमै। तके पैदा हुई या बाद मौत के ?

(७) तुम्हारी दानिस्तमें किस शैसे मुतवफ्फ़ी फांसी दियागया है या उसका दम

रोका गया है ?

(८) क्या निशान जो तुमने देखा रस्से से या किसी और शैसे (नम्बर पुळीस चार्ज सेन्ट) कि जो तुम्हारे रोबरू हो सकता है ?

(९) तुम्हारी दानिस्त में इस रस्सह से यह निस्म छटकाया जा सकता था यानी यह रस्सा बदन के वज़न को बरदाइत कर सकता थां ?

#### (अगर दम घोटा गया)

(१०) जो जरर तुम बयान करते हो क्या उनके पैदा करने में बहुत सर्व्ता और जोर चाहिये ?

## (नम्बर ६)

## सवालात जो मुक़द्दमह मुश्तवह मौत बज़्रिए डूबने बाद मुला-हिज़ा नाञ्च बाद वफ़ात के गवाह तिब्बी से हो सकते हैं।

(१) तुमने शब्स फ़ळां सिकन फ़ळां के नाश का मुलाहिजा किया, अगर देखा तो क्या देखा?

(२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है, अपने बजूहात बयान करो?

- (३) क्या जिस्म पर बाहर से कोई अछामात सख्ती की था अगर थी तो उनको बयान करो ?
- ( १ ) अन्दुळ मुळाहिना मनीद नाश अगर कोई अळामात गैर मामूळी तुमने देखी हैं तो उनको बयान करो ?
- (५) क्या तुमने कोई और है मसल्लन् घास वंगेरह मुतवफ्फ़ी के पांव में या हाथों में या हवा के गुज़रगाहों में या किसी और जुजबदन में लगी हुई देखी ?
  - (६) नादा में कुछ पानी था?

#### (नम्बर्७)

#### सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह ज़िना बिलजब्र मुबय्यना में हो सकते हैं।

- (१) तुमने मुसम्मात-के निस्मका मुळाहिजा किया अगर किया तो वकूअ जिना बिळुजब मुबय्यनाके कितना मुद्दतबाद किया और क्या देखा?
- (२) तुमने फर्ज़ या उसके अज़जाय मुत्तसिला के नज़दीक कोई अलामत सर्वती की देखी ?
- (३) क्या यह ज़रर इस क़िस्म के हैं कि वह इर्तकाव ज़िना बिछजब से भी हैं।
- (४) पर्दा फटा हुआथा (वाज़ होवे कि यह सवाल सिर्फ़ उसी मुक़द्दमह में पूछना चाहिये कि जिस्में छड़की खुर्दसाल से ज़िना बिल्जब किया गया हो )।
  - (५) सिवाय इनके तुमने और कोई निशान सरूती के औरत के जिस्म पर देखे?
  - (६) क्या वह औरत उमर में बाळिगाथी ?
  - (७) तुम उसकी उम्र तख्मीनन् कहसके हो ?
- (८) भौरत मज़कूर को तुमने मज़बूत और तन्दुरुस्त देखा या ऐसी कमज़ोर यी कि वह इक़दाम ज़िना बिळजब नहीं रोक सकती थी ?
  - (९) तुमने मुळजि़म के जिस्म को मुळाहिजा किया ?
  - ( १० ) तुमने मुळजि़म के जिस्म पर कोई अळामात सख्ती के देखे ?
- (११) उसको कोई मर्ज़ नफ़सानी यानी कोई मर्ज़ अज़ किस्मे आतशक बग़ैरह
- (१२) क्या तुमको माळूम हुआ कि औरत मज़कूर को भी इसी किस्म का मर्ज़ या और कोई मर्ज़ नफ़सानी था ?
- (१३) जब तुमने औरत के जिस्म को मुळाहिजाकिया तो बसूरत मवस्सर होने उसके मर्ज नफ़्सानी से क्या मर्ज मज़कूर नमूदार होने के वास्ते असी काफ़ी गुज़र गया था?
- (१४) क्या तुम तख्मीनन् कह सकते हो कि मुळज़िम कितनी मुद्दतसे मर्ज् मज़कूर में मुबतिला था ?
- (१५) क्या तुम तस्त्रभीनन् कह सकते हो कि औरत कितनी मुद्दतरे मर्ज् (मर्ज् नफसानी) मज़कूर की बीमार थी ?

- (१६) तुमने अशियाय से खून आछूदा मौजूदा अदाढत (नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट) को मुछाहिज्ह किया कि जो तुम्हारे पास भेजे गये थे ?
  - (१७) तुम्हारे मुलाहिज्ह की क्या कैफ़ियत है
- (१८) तुम्हारे यकीन में इर्तकाब जि़ना बिळजब हुवा या नहीं-अपनी वजू-हात बयान करे ?

#### (नम्बर्८)

## सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह श्रुग्स फ़ातिरुख् अकुल मुइतबह में हो सकते हैं ।

- (१) तुमने श्रृष्ट्स फुळां का इम्तिहान किया ?
- (२) तुमने उसका इन्तिहान मुख्ति छिफ श्रीकात में किया तािक इस अमरका गुमान न रहा हो कि शायद तुमने शक्स मज्कूर का इन्तिहान ऐसे वक्त किया हो कि पागळ पने का गळबा नथा ?
- (३) तुम्हारी दानिस्त में वह अपने आपको और अपने मुशामछात जाती को सरवराह करने के छायक है ?
- (४) तुम उसको फातिरुख अक्छ समझते हो यानी उसके क्वाय अक्छिया में फतूर है ?
  - ( ५ ) अगर समझते हो । फ़्तूर अक्छिया पूरा या थोडा है ?
  - (६) तुम्हारी दानिस्त में वह हलफ़ की पावंदी समझता है ?
- (७) तुम्हारी दानिस्त में वह इस हालत में इस काबिल है कि अदालत कानूनी में गवाही देवे ?
- (८) तुम्हारी दानिस्त में वह इस काबिळ है कि उस जुर्म की जवाबदही करें कि जिस्में वह मुळजिम है ?
- (९) तुमको इस अमर के मालूम करने का इत्तिफ़ाक हुआ कि मुल्लिम को उसके दोस्त क़बल तहक़ीक़ात हाला और वक़्ज़ा कि निसके सबब यह तहक़ीकात होती है क्या समझते थे ( आया पागल बिल्ल फ़तह या और तरह पर )?
- (१०) हत्तुळवसा तुम्हारी दर्याफ्तकी उसके मजाज़ साबिक की सिफात आम्मा क्याथी १
- (११) क्या वह ऐसा मालूम होता है कि कभी साबिक में भी उस पर पागल पने ने ज़ोर डाला हो ?

- (१२) क्या उसको तोह्मात व मग्। छतह फ़ातिरु अक्छ के तो नहीं हुई ?
- (१३) अगर होते हैं तो उनके सफ़ात आम्मा क्या हैं क्या यह वे तुक्सान हैं या ख़तरनाक वह किसतरह ज़ाहिर होते हैं ?
  - (१४) क्या यह मुमिकिन है कि बसबब तोहमात व मुगाळतह मज़कूर के फ़ैल मुजरमानह कि जिस से वह मुळाज़िम है वकू अ में आया है ?
- (१५) तुमको मालूम हो सकता है कि किस सबब से उसकी अक्ल में फ़तूर हुआ है, तुम्हारी दानिस्त में यह जाती है या इतिफ़ाकिया।
  - ( १६ ) अगर वह इतिफ़ािकया है तो वह नागहां जाहिर हुआ या धीरे ?
- (१७) क्या तुम कोई वनह बावर करनेकी रखते हो कि उसकी फ़ातिरुष्ठ अक्छी मौक्सी है अगर है तो मेहरबानी करके वनूहात अपनी राय मज़कूरकी मुफ़िस्सिछ बयान करो और नीज़ जुम्छह कै फ़ियतें मुतअ़ छिक़ा बयान करो यानी मुछ ज़िम के वाल्दैन फ़ातिरुष्ठ अक्छ थे या कोई उसका रिश्तहदार था और इस मर्ज़ के ग़लबह का सबब मुश्तामिछ क्याया और जब उसका गृछबा शुक्अ हुआ तब मुछ ज़िम की उम्र क्याथी और गृलबह मज़कूर की क्या सुरत और क्या अछामत थी?
- (१८) क्या तुम कोई वजह इश्तबह करने की रखते हो कि मुळ्जिम किस क़्र फ़ातिरुळ अक्ळी का बहाना करता है अगर रखते हो तो उसकी बजह बयान करो ?
- (१९) क्या तुम्हारी दानिस्तमें यह मुमिकनहै कि उसकी फ़ातिरुल अकूळी उसके फिल्वाक़ै इर्तकाव जुर्मसे पीछे हुई या उसके बाअस होगई १
- (२०) क्या तुमकोई वजह मुत्सैयल करनेकी रखतेहों कि मुल्जिमने जुर्म हाज़ाका इतकाब असनाय सिहत अक्लीमें कियाहो, जिस असनायके बास्ते वह अपने फेलका ज़िम्महवार गरदाना जा सकताहै (अगर यह सूरतहै तो तुम्हारी दानिस्तमें असी सिहत अक्ली मज़कूरका किसकृदर देरतक रहा) या ख़िलाफ़ उसके तुमको यक्तीन है कि उसकी हालत ऐसी रहाँहै कि वह बिल्कुल ज़िम्मह वारी क़ानूनीसे बरी किया जावे?
- (२१) अब मुळ्जिम कोई निशान जनून कृत्ळ इन्सान या खुद कुश्चीका ज़ाहिर करताहै या उसने कभी आपके इल्में ऐसा कियाहै ?
- (२२) क्या तुम्हारी दानिस्तमें बिल्हान उसके अवकी हाळतकी मृतअल्लिक्न नुरूरहे कि वह पागल खानहमें केंद्र किया जावे बिल्जन ?

(२३) क्या तुम्हारी दानिस्तमें माकूछ हमेशा निगरानी बाहर अन् थागछ खानह इस अमरके वास्ते काफ़ी होगी कि वह अपनी जान या औरोंके मालकी ख़तरहमें डाळे?

#### (नम्बर ९)

# सवालात कि जो गवाह तिन्वीसे मुक़द्दमह मुबय्यना इस्कृात हमलमें होसकतेहैं दफ़्अ (३१२ व ३१६)

#### ताज़ीरात हिन्द् ।

- (१) तुमने मुसम्माहके निस्मको मुळाहिजा किया अगर किया तो कब और क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमल हुआ या नहीं अपनी वजूहात बयानकरो ?
- (३) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमल किस तरीकसे हुआ आया बसबब सदम अन्दरूनी फर्ज़के या सदमा बेरूनी या बसबब अन्दरूनी इस्तैमाल अद्वियात तेज, अपनी वजूहात बयानकरो ?
- (४) यह कहा नाताहै कि द्वाई इस्तैमाल हुई है अ़लामात और तासीरातको कि नो द्वाई मज़कूरके इस्तैमाल अन्द्रूनीसे पैदा होतीहैं बयान करो, तुम्हारी दानि-स्तमें उसीसे इस्कात हमल होसकताहै ?
- (५) तुम बयान करसकते हो कि जब इस्क़ात हमल हुआ तो बचेमें जान पड़ी हुईथी, अपनी बजूहात बयान करो ?
- (६) तुमने बचेको देखा अगर देखा तो तुम्हारी दानिस्तर्मे औरत किस क़द्र सहतसे हामलाथी ?

## (नम्बर १०)

## सवालात कि जो गवाह तिन्बीसे व मुक़द्दमह ज़रर शदीद हो सक्तेंहैं

- (१) तुमने उसको मुलाहजा किया अगर देखा तो क्या देखा?
- (२) अहातियातसे अ्छामात सरूतीकी जो तुमने मुळाहिजा़कीं बयानकरो ?
- (३) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर किस तरीक़ से पहुंचाये गये अगर किसी हथि-यार से तो तुम्हारी दानिस्त में किस किस्म का हथियार इस्तैमाळ कियागया ?
- (४) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर मज़कूर इस हथियार से (नम्बर पुलिस चार्ज सीट) कि जो तुमको दिखलाया जाता है पहुंचाये जा सकते हैं?

- (५) ज्रूब्म का बाजूस क्या था और इस अमर में राय दे सकते हो कि बिल-हाज ऐसे ज्रूब्म के श्रूब्स ज्रूर्रसांका श्रूब्स ज्रूर्र रसानी दहकी निस्बत किस तरह इस्तकामत थी?
- (६) क्या यह मुमिकिन है कि ऐसा जख्म कोई श्रुट्स खुद बखुद अपने आपको पहुंचावे अपनी बजूहात बयान करो ?
- (७) तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर कि जो पहुँचाये गये हैं किस किस्म शदीद ज़रर में से हस्ब शरह दफ़्अ़ (३२०) मनमूअ़ ताज़ीरात हिन्द हैं अगर हैं तो किस किस्म में से हैं अपने वजूहात बयान करों?

वाने हो कि जब साहब मिनस्ट्रेट यह सवाछ करेगा तो गवाह को मजमूञ ताज़ी-रात हिन्द दिखळा देगा या साहब मिनस्ट्रेट इस सवाछकी तर्ज़ २ ऐसी २ बदछ दे कि बिछा दिखळाने मज़मूञ ताज़ीरातहिन्द के कैफ़ियत मतळूबा मन्कशफ़ होजावे।

(८) क्या तुम्हारी दानिस्त में शल्स ज़रररसीदह को अब कोई खतरा नहीं है?

(९) यह कहा जाता है कि ज़रर है। फ़ळां से पहुंचाये गये हैं क्या वह तरीक़ बयान किये हुये में पहुंचाये जा सकते हैं?

(१०) क्या तुमने अन्रूए इत्म कीमियां और किसीतरह पुर दागों को (कि जो हथियार या पारचा वगैरह नम्बर पुछिस चार्ज सीट पर हैं) जो आपके रोबरू हैं मुळाहिना किया है ?

(११) तुम्हारी दानिस्त में दागृ हाय मज़कूर खून के हैं?

वाने होवे कि अगर अज़रार मज़कूर बंदूककी गोछीके जरूम हों तो सवाळात २१ ता २४ नम्बर ३० (मीत बसबब जरूम) गो उस से पूछे जावें ?

#### (ज) अमूरात तहक़ीक़ात तलब मुक़हमह वफ़ात बबाअ़स फट जाने तिल्ली ।

िरिपोर्ट दरबाब फटनाने तहाल यानी तिल्ली मुहर्रह डाक्टरबून साहब मिसपिल लाहोर मैडिकल कालेन।

नव तिल्लीमें मर्ज़ होताहै तो वह उम्मन् किसी सद्मह से जो उसपर तासीर करे फट जातीहै अगर सद्मा वहुत ज़ियादा होतो उसका फटजाना हाळत कमाळ सिहत में भी मुमकिन है ॥

अगर तिल्ली ही की मरीज़ हाछत में होतो उसका फरजाना विकासदमाके भी वक्षु में आसकताहै जब कि मेहनत जिस्मानी की जावे या पेचिशहो या खांसी या के की जावे और यहभी कहागयाहै कि उसकी शिकस्तगी खुदबखुद नीबती में भी वाके होतीहै मगर ऐसे हाछात बहुत शाज़ होते हैं पस वह बहुत आहम अमरहै कि जो जुमछा मुक़दमात हळाकत में जो इस अजवकी शिकस्तगी के बाअ़स वाके हों यह दियापत कियाजावे कि तिल्ली की क्या हाळतथी ॥

जब सद्महसे तिल्ली फट जाती है तो उस सद्महके निशान बाज़ द्फ्अ़ जिस्मपर नज़र आते हैं छेकिन जुमछह हाछात में नहीं क्योंकि शिकस्तगी तिल्ली अक्सर हछातइतनी जछदी पैदा करती है किकुछ खून निकछ नहीं सकताहै और नीज मालूम होता
है कि कभी ऐसी सुरत भी वाके होती है कि सदमा सिर्फ़ तिल्ली ही को असर करताहै
आर दीगर ऐज़ाय जिस्म को ज़रर नहीं पहुंचाताहै पस यह बिल्कुछ मुमिकन है कि
तिल्ली सदमासे टूट जावे ताहम कोई निशान सदमहका पोस्त या दीगर ऐज़ाय
जिस्मपर मालूम नहीं ॥

जो हालत तिल्लीकी मौतके आगेथी वह उमूमन उसकी मिक्दार और सख्त या बाद हलाकतसे मालूम होसकती है, सही और तन्दुरुस्त तिल्लीका मिक्दार पांच या सोढ़ पांच तूल और तीन या चार इंच अर्ज होताहै और एक या डेढ़इंच मोटा होताहै और वज़नमें क्रीब छै (६) औन्स होतीहै यानी चारऔन्ससे आठ औंस तक होती है जब तिल्ली ऐसे मरीज़ को होकि गालिबन ज़रासे सदमहसे फटजाय तो उसका वज़न अकसर दस (१०) से तीस (३०) औन्सतक होगा और तबालत उसकी ७ से १२ इंचतक होगी ॥

सही और साछिम तिन्छी पसिछियोंसे नहीं बढी हुई होतीहै मगर मरीज़की तिन्छी आगे बढ़ जातीहै और अक्सर बहुत आगे बढ़ आतीहै तिन्छी जब तन्दुरुस्तीमें होती है तो उसकी सक्त बद्र्जह औसत सक्त होतीहै और आसानीसे काटी जा सकतीहै, और जब काटीगईतो किनारा तेज़ होताहै और सतह साफ़ मगर जब कुछ मर्ज़ होताहै तो तिन्छी बिळ्कुळ नर्म और मुळायम होजातीहै और ऐसी गछी हुई होतीहै कि बवक चीरे जाने उसके ग़िछाफ़ की शे और रक़ीक मानन्द टपक पड़तीहै यह हाळत जब बाद मौतके नाश मुहत तक रक्खी जावे या अगर मौसिम बहुत गर्महो सड़नेसभी होजातीहै इसवास्ते इन अमूरको दर्शकत करळेना चाहिये॥

मर्ज़ तिल्छीका बढ़नाना और मुछायम होना उमूमन् बुख़ार नौबती या तप व छर्ज़ी या अम्बछका नतीजा होताहै यह नतीजा और इमराज़सेभी होजाताहै खुमूसन् तप रदी या सकर्दीकी बीमारीमें (जो ख़राविग्जा ख़ासकर नवाताती गिंज़ाके एक असंह दराज तक न खानेसे पैदा होतीहै और बीमार निहायत कमज़ोर और पस्तिहम्मत होजाताहै और मसूढे फूळजातहें ) और मर्ज़ परपूरामेन (यानी वह बीमारी जिससे बदन पर सुर्क २ धव्वे पढ़जातहें और बीमार कमज़ोर और पस्तिहम्मत होजाताहै ) वह हिस्सा तिल्छीका जो उमूमन् शिकस्त होजाताहै अन्दरूनी सतह उसका होताहै शिकस्तकी वस्त्रत बहुत मुल्तिछिक होतीहै मगर जिस क़दर शिकस्तगी बढ़ी और गहरी हो उसीक़दर जळदी उमूम<sup>न्</sup> हळाकत वकू अमें आतीहै जब शिकस्तगी ख़क़ींक़ होतो मुमिकनहै कि आदमी कई रोज़ जिन्दा रहे बिक्त हो सकताहै कि बिळकुळ तन्दु-

रुस्त हो नावे, जब शिकस्तगी बढ़ी होतो उमूमन आदमी उसी नगहसे कि नहां शिकस्तगी वाके होवे चल नहीं सकताहै।

आसिरमें यह ज़िक किया जाताहै कि बाज़ हालातमें तिल्ली पर पर्देकी एक तह बबा-अस सोज़िश माकब्ल चढ़जाती है यह अमर शिकस्तगी को महदूद करे या खून के ज़ियाद बहने को रोकने से हलाकत में तबक्कुफ़ करसकताहै या उसकी रोक भी सक-ताहै। पस मुक़द्दमात हलाकृत बबाअस शिकश्तगीं तिल्ली में जिन सुवालात का पू-लगा जरूरियातसे मालूम होताहै वह हस्ब जैल हैं॥

- (१) नाश पर क्या २ अ्छामत सदमा बेरूनी मौजूदथे ?
- (२) बाद मौत के तिल्ली का मिक्दार और वज़न क्या था ?
- (३) पसि हियों से आगे तिल्ली कितनी दूर बढ़ी हुई थी ?
- ( ४ ) तिझी की सालत कैसी थी, सलत या मज्बूत या मुखायम या गली हुई ?
- (५) कितनी मुद्दत बाद मीत के नाश का मुलाहिजा हुआ था, और हवाकी कैफ़ियत बलिहाज़ सदी व गर्मी क्या थी ?
  - (६) क्या नाश बहुत सड़ी हुई थी ?
  - (७) जो जगह फटी हुई थी उसकी क्या शक्छ थी ?
  - (८) शिकस्तगी की तवाळत और गहराई क्या थी ?
- (९) आपकी राय में शिकस्तगी सद्मा बेरूनीसे हुई या नहीं आप अपनी राय के दछायछ बयान करो ?
- (१०) तिल्ली पर कोई है। चस्पां भी थी अगर थी तो वह शिकस्तगी के पेश्तर की थी या नहीं ?
- दफ्अ १४२ जो गवाह अदाय शहादत के वास्ते रोवरू अदालत के पेश हुआ उसको हलफ़ दिया जावेगा आरे तरीक़ हलफ़ दिये जाने का वह होगा जो उस सता मुल्क में रायज हो—अमल्दारी सर्कारी अंगरेज़ीमें हलफ़ के तरीक़ ज़िल्हें बमूजिब एक्ट हलफ़ हिन्द सन् ७३ ई० मुक़रेर है जो शहा-दत कि में इस मुक़द्दमह में दूंगा वह सच होगी बिलकुल सच होगी और सिवाय सचके और कुछ न होगी—या खुदा तू इस में मेरा मदद गार हो, में बदकरार सालह खुदा को हाजिर व नाज़िर समझ कर इक़्रार करता हूं कि जो शहादत में अ़दालत में दूंगा वह सच होगी बिल्कुल सच होगी और सिवाय सच के और कुछनहोगी।

द्फुअ १४३-अहल हमूद के वास्ते बजाय खुदा लक्ज परमेश्वर हो सकता है ॥

यह नमूना इजहार गवाहान का जियादह तर मुफ़ीद है क्योंकि इस में बादतहरीर इज़हार अदछ बदछ ब मुशकिछ होसकता

#### (नमूनइ इज़हार)

अ़दालत मजिस्ट्रेटी दर्जह अव्वल

गुलाम महीउद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम शाहाबाद

नाम चंद्रभान
वित्यत अमृतभान
कृमियत माछी
सकूनत मौजे बळूच
परगनह (श्रकूहाबाद
ज़िळ्ल (फर्रेखनगर)

हलफ़ मुझ मिजिट्रेट के रोबस्क दियागया, शहादत अन् जानिब इस्तगासह

तारीख २२ माह जीळाई सन् १८९४ई.

में तसदीक करताहूं कि यह इज़्हार मेरी कुछम से और वही छिख़ागया जो गवा-इने अपनी ज़बान से बयान किया ॥ (दस्तखत मजिस्ट्रेट)

#### ( उमूल शहादत )

मुहिक्किक जनाव मुस्तताब फ़ैजमआब कर्नेळ आर्थर विळियम " राबर्ट" साहब बहादुर दाम इक्बाळहू पोळेटिकळ एजेन्ट व मिलस्ट्रेट जिळअकोह आबू (राजपूताना)

### शहादत दो किस्म पर मुन्क्रिम है

Direct.

Indirect.

डाइरेक्ट यानी विळावास्ता (या) इन् डाइरेक्ट यानी बा बास्ता डाइरेक्ट यानी बिळा वास्ता शहादत वही है कि जो शरूस अपनी जुबान से हळफन कहता है कि भैंने इस वाक़ै को अपनी आंससे देखा और कानोंसे सुना है-

इन्डाइरेक्ट यानी बाबास्ता शहादत वह शहादत है कि जो मुक्टमहके मृत-अ्छिक हो या जिससे बाकुआत मुकदमह पैदा होते हैं-

और यह पुलिसका फर्न मन्सबी है कि जिसकदर गवाहों से ऐसे हालात व वाक आतं मालूम होते हों और निस कदर असबाब हथियार नेवर ओनार नामा हाय पोश्चीदनी वगैरह यानी Metiriual evidemea मेटीरियल शहादत दस्तयाब हो वह सब रोब रू अ़दालतके पेश करे जिससे मुकृहमह पायह सबूत का पहुंच जावे अक्सर Indirect इन् डाइरेक्ट शहादत यानी Sircam strneial सरकम स्टेंशियल शहादत में वही सबूत समझा जाताहै कि जो वाकुआत से बहुत मुमकिन हो क्योंकि रोज् मर्रह की बात चीत में ऐसा सर्टेन्टी यानी यकीनका सबूत नहीं होसकता जैसे कि "मैथे मेटिंक" याने इल्म हिसाब और डाइरेक्ट यानी शहादतबिळावास्तह में होताहै-मसळन् दो और दो चार होतेहैं पांच नहीं होसकते ऐसा सर्टेन्टी यानी यक़ीन रोज़ मर्रह की वात चीत में नहीं हो सकता सिर्फ यह कह सकते हैं कि फलां अमर बहुत मुमिकन है मसलन् कोई आदमी अपने इल्म व यकीन से यह नहीं कह सकता कि कब आफताब उगेगा लेकिन यह बात बहुत मुमाकिन और यकीनीहै क्योंकि इना-रहा सालसे ऐसा होता हुआ आया है और कल भी ज़रूर ऐसाही होगा फिर कोई तन्दुरुस्त आदमी यह नहीं कह सकता कि कल हम ज़िन्दा रहेंगे लेकिन यह कह सकता है कि बहुत सुनाकिन है ऐसा होवे क्योंकि फिल्हाल वह मरीज़ नहीं है।

डाइरेक्ट यानी विलावास्ता शहादत किसी मुक्दमह में उसी गवाह की होगी कि जिसने-वाकुआत मुकदमह को बचरम खुद देखा और कानों से सुना है, छेकिन गवाहों की सचाई में जब उनके रिश्तहदारी या नौकरी या कर्जदारी या मौरूसी एक दूसरे जातसे दुश्मनी या बाहमी खानग़ी अदावत या औरतों की तक्रार से जो देहातमें

मशहरहै कम व बेश फर्क होजाताहै-

फिर इस सूरत में शहादत सन हो सकती है मसलन एक मुसाफ़िर सड़क पर
मुसाफ़रत कर रहा है और उसने किसी वारदातका वक् अं सफ़र करते हुए देखा
तो इस में कोई शक न रहा क्योंकि गवाह का कोई तअ़क्क ज़ाती या दुश्मनी
इस मुक़द्दमह में किसी फ़रीक़ मुक़द्दमह से नहीं है ग्रज़ सबूत वही बात है कि जो
शहादत और हालात मुक़द्दमह से किसी मुलाजिम को मुजरिम क़ानूनी साबित करेद
ब मुक़द्दमात दीवानी उसी फ़ैल को गुनाह समझते हैं कि जिससे कोई आदमी किसी
दूसरे शल्सके हकूकको जान बूझकर बर्बाद करता है ॥

अमूर मज़कूर बाळा एक्ट शहादत दफ़अ़ ५ से १२ दफ़ात वग़ैरह तक पाई जावेंगी, छेकिन इस बात को याद रखना चाहिये कि शहादत वास्ते यानी सरकम स्टेंशियळ शहादत याने सबूत करायन व मेज मेटिव शहादत व इन् डाइरेक्ट शहादत यह तीन शहादतें एकही किस्मकी हैं और यह सब मुक़हमात से तअ़ल्छुक़ रखती हैं, और ऐसी शहादत मोटिव यानी वजह तहरीक इन स्टेंशियल यानी इरादा और अपर च्यूनिट यानी मौका यह तीनों हमेशा छाजिम और मौजूद होने चाहियें क्योंकि सरकम स्टेंशियछ शहादत अगर कामिछ तौर पर साबित और मुमकिन न होतो उसको नहीं मानना चाहिये उम्मन वकला अदने दर्जह की झूठी बातों पर कि जो मुक्दमह से बिल्कुल तअल्लुक और वास्ता नहीं रखते अदालत के धोखा देने के लिये बहुत मुबाहिसा करते हैं ठेकिन अदालत को इसबात का लिहान रखना चाहिये कि लोगोंकी रोज मर्रह के बयानात में थोड़ासा इस्तळाफ हुआही करता है मसळन् एक आदमीने कहा कि फलां बात ८ बने हुई और दूसरे गवाह ने कहा कि आठ पर पांच मिनट गुज़रे यह वादीत हुई, फिर एक आदभी कहता है कि हमने फ़लां मुक़इमहमें तीन गये देखे और दूसरा गवाह कहताहै कि हमने चार गये देखे-पस ऐसे वकळा गवाहों के थोड़े से बयानात के इस्तळाफ होने पर अदाळत से इस्तदुआ करतेहैं कि इस गवाहको नालसानी या द्रोगृहळकीमें सना होनी चाहिये और मिटीरियल यानी शहादत नरूरी को वकलाय मज़कूर अपने फायदह के लिय छिपानेकी पूरी कोशिशें करतेहैं और मुक्दमहको बिगाड़तेहैं, गवाहान्के इन्तिहानकी बाबत दफ्अ १३५ से १६६ तक एक्ट मज़्कूर में जिकहै यह तमाभी हालात मज़क्रह दर हकीकृत उसूछ शहादत हैं अगर इस से तसली न हो और नियादह तर तहकीकृ मंत्रूर हो तो एक शहादत व नीन दीगर शरहों से मालूमात मुमकिन हैं निस में कीन शिश दर्कार है मगर बनिस्बत उर्दूके अंग्रेजी एक्ट शहादत का समझना आसानहै क्यों-

- कि एक शहादत उर्दूमें मुतरिज्ञमान छफ्फाजी बहुत करते हैं जिससे मताछिब आम फ़हम नहीं रहते ॥
- द्रफुअ १४४-तमाम शहादत हर एक हािकम अदालत फ़ौजदारी के रोबरू गवाह की ज़बान मादरी में बहाज़री हािकम अदालत उसकी वाँके निगरानी से क़लमबंद होगी और उस पर उस हािकम अदालत के दस्तख़त सब्त होंगे—
- -द्फ्अ, १४५-ऐसी शहादत जब क़लमबन्द होतो वह लफ्ज़ बलफ्ज़ गवाह को पढकर सुनाई जावे और अगर उसको किसी अमर में ऐत्राज़ हो तो उसको उसको उसी वक्त और गवाह के मबाजह में दुहस्त कराया जावेगा और उसके दस्तख़त कराये जावेंग और अगर वह दस्तख़त न कर सकता हो तो सिर्फ निशानी काफ़ी होंगी और वह शामिल रहेगी।
- द्फ्अ, १४६—जो शहादत मुक़द्दमात फ़ीजदारी में छीजावे वह मुसछिसछ तौर पर छिली जावेगी बतौर सवाछ व जवाबके कछमबन्द न होंगी मगर अ़दाछत को इस्तियार हासिछ होगा कि वह कोई खास सवाछ व जवाब तहरीर करे या कराये।
- द्फुअ १४७—जो इन्हार गवाहने रोबरू अदालत के दिया हो और उसकी किसी दूसरी नवान में कुलनबन्द किया गया होतो जरूर होगा कि इन्हार को उसकी असली जबान में तर्जुमा करके सुनाया और समझाया जावे।
- द्फ्अ, १४८—और अगर मुळ्जिम उस ज्वान को न समझता होवे तो उसको फिर तर्जुमा करके समझा दिया जावे, और वकीळ उसका बवजह अदम मीजूदगी मुळजिम के हाजिर होवे और वह भी जवान रायज अदाळत से नावाक फ़ियत रखता हो ऐसी सूरत में तर्जुमा करके समझा ना अदाळत का फ़र्ज़ होगा और दस्तावेजात पेशकी जावें वह तर्जुमा होने के बाद मुसद्द होकर शामिळ मिसळ रहेंगी।
- द्फु अ १४९ जब कोई गवाह किसी अदालत में इज़हार देरहा होतो हाकिम अदालत को लाजिम होगा कि उसके चेहरे और वजह से जो कुल जाहिर होता हो वह अपने इज़हार के हाशिये पर जिस क़दर जरूरी मालूम होने तहरीर करे।
- द्फुअ १५०-मुळि जिमका इज़हार जब किसी अदाळतमें तहरीर होवे तो वह तमाम इज़हार मय सवाळातके जो मुळि जिमसे किये जावें और नीज़ जुमळह

जवाबातिक जो वहदे छफ्ज़ बल्रफ्ज़ उस ज़बानमें कल्लमबन्द होंगे। जिस ज़बानमें वह लिखाया गयाहा।

- द्फ्अ, १५१-और अगर किसी दूसरी ज़्बानमें इज़्हार छिया गयाही जिसको वह न जानताहो उसका तर्जुमा होकर उसको सुनादिया जावेगा और मुछज़िमको इंग्तियार होगा कि और कुछ छिखवाये या उसीपर इक्तफ़ा करे।
- द्फुः १५२-जब इस तरह इज़्हार मुळ्जिमका कळमबंद होचुके और जिसको वह सच ज़ाहिर करता हो और उसने सिहत की तसदीककी हो तब मुळ्जिम के दस्तख़त सब्त होंगे, और उसके बाद हाकिम अदाळत यह इबारत तसदीक अपने हाथ से ळिखेगा कि यह इज़्हार उसके मवाजह और उसकी समाअत में कृळमबंद किया गया और इस में शब्स मुळ्जिम का तमामबयान सही व दुरुस्त मुन्दर्ज है और अपने दस्तख़्त करेगा।
- ख्फ़ १५३-हर एक रियासत को चाहिये कि तरीक और नमूना शहादत के जैसे उनकी राय में अन्सव हों वक्तन् फ़वक्तन् मुक़र्रर और रायज करते रहें।
- द्फुअ १५४-हर एक मुल्लिम मजाल हैं कि वह अपनी जवाब दही मार्फ़त किसी वकील मक्बूला अपने के करें।
- द्फुअ १५५-किसी श्रस्स मुल्जिम को किसी तरह का हलफ़ देना जायज नहीं है। द्फुअ १५६-और मुल्जिम पर किसी तरह का किसी अमरके जाहिर करने के वास्ते खोफ़ व तशहुद न किया जावेगा।
- द्फुअ १५७—बवजह गैर हाज़री गवाह या किसी बाअस से यह बात ज़रूर हो कि ब मुक्तज़ाय मस्छहत किसी तहक़ीक़ात या तजवीज़ का शुरूअ करना मुछतबी किया जावे तो अदालत बक्त फ़वकत अपने हुक्म तहरीरी मुक्तमिल बवजूहात मुछतवी कर सकती है और मुछजिम को हिरासत में रखने के छिये ओहदेदार मुनासिब के सुपुर्द कर सकती है इस हुक्म पर हाकिम अदालतको अपने दस्तख़त सब्त करने होंगे हरएक वक्त पन्द्रह योमसे ज़ियादा हिरासत में रहने का अदालत को हुक्म न देना चाहिये, मगर ताहम बाद इन्क़ज़ाय मयाद पन्द्रह योमके अगर अदालत को मालूम होने कि मुक़्हमह

के इन्तवासे ज़ियादह सबूत हासिल होगा दरीं सूरत शरूस मुलज़िम को हिरासत में भेजने की माकूलवजह है।

द्फ़ अ ? १८८ - मज़मू ज़ान्तह फ़ौजदारी मुरिविजा बृटिश इंडिया में यह अमर जायज़ रक्ला गया है कि जरायम मुंदर्जह ज़ैल का राजीनामा उन अश-खास की तरफ़से दाखिछ किया जावे कि जिसका जिक्र जैल के लानह में मज़कूर है।

# (जुर्भ)

( दफ़ात मजमूञ ताज़ीरात हिन्दके

सोच विचारकर इस नियतसे कोई बात वंगेरह कहना जिससे मज़हब की बाबत किसी शख्सका दिछ दुसे—

ज़रर पहुंचाना ज़ेर दफ़ात ३२३ व ३३**४** 

जो जुर्मसे मुतअ्छिकहें ) २९८ वह शक्स निसका मन्-हबकी बाबत दिछ दुसाना मक्सूदहो-

> वह शख्स जिसको ज़रर पहुंचाहो

बेजा तौर पर किसी शल्सकी मज़ाहमत करनी या हब्स में रखना (३४१) व (३४२) वह शल्स जिसकी मज़ाहमत की जावेया जो हब्स में रक्खा जावे—

हमछा करना या जबर मुजरमानह का अमल में लाना (३५२) व (३५५) व (३५८) वह शख्स जिस हर हमला किया जावे या जिसकी निस्वत जब्र मुजरमाना अमल में आवें, बतौर नाजायज मेहनत करने पर मजबूर करना (३७४) वह शख्स जिससे जबरन मेहनत ली जावे—

नुक्सान रसानी अब कि सिर्फ़ नुक्सान या हर्जा जो,

पहुंचाया जावे किसी शस्स खानगी का नुकसान या हरजाहो (४२६ व ४२७) वह श्रस्स जिसको नुक्सान या हर्जा पहुंचाया जावे—

मदाख्छत बेजा मुजर्मानह (४४७) । शस्स काबिज उस जायदाद का मदाख्छत बेजा बखानह (४४८) र्जिसपर मदाख्छत बेजा की जावे

खिद्मतके मञाहिदा का नुक्सान (४९०) व (४९१) व (४९२) वह शब्स जिसके साथ मुजारिमने मुञाहिदा किया हो—

ज़िना मुजरमानह के साथ किसी और ते शादी की हुईका......४९७ या रोक रखना ४९८

शोहर औरत का

अज़ाल में है सियत उर्फ़ी ......(५००) किसी मज़्मून को यह जानकर कि वह मज़ील है सियत उर्फ़ी होवे ....(५०१) यह जानकर कि इस में ऐसा मज़्मून भी फ़रोलत करना.......(५०२)

वह शरूस जिसका अजा़ळे हैं।सियत हुवा हो

नक्स अमन कराने के सबब से तोहीन करना ( ५०४ ) वह शब्स जिसका तो-हीन किया जावे-

तख़नीफ़ मुजर्मानह इल्ला उस सूरत में जब कि जूर्म लायक सज़ाय केंद्र ७ बरसके हो (५०६) वह शख्स जिसको ख़ोफ दिलायाजाय-

- द्फुअ १५९-चृटिश इंडिया में जायज़ किया गया है कि जुर्म बिळ अमद ज़रर पहुंचाने या बिळ अमद ज़रर शदीद पहुंचाने या ऐसे फ़ैळ से जरर पहुंचानेका जिससे जान इन्सानको ख़तरा हो या ऐसे फ़ैळसे ज़रर शदीद पहुँचानेका जिससे जान इन्सानको ख़तराहो जिनकी सज़ाएं मजमूअ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ (३२४) या (३३५) या (३३५) या (३३८) में मुक्र्रहैं बइजाज़त उस अ़दाळतके जिसके रोबरू किसी जुर्म मज़कूरकी नाळिश दायरहो उसकी तरफ़से राज़ीनामह परते किया जावे जिसको ज़रर पहुँचाया गयाहो।
- द्फुअ १६०-और जब मुक्दमह राज़ीनामहके काबिछहै तो उन जुरायम अयान-तमेंभी राज़ीनामा हो सकताहै कि जो अयानत कि मुक्दमांकाबिछ राज़ीनामामें की गई हो।
- ख्फुअ १६१-सिवाय जरायम् मुन्दर्जह सदर और किसी मुक़द्दमह भें राक्षीनामा नहीं होना चाहिये।
- द्फ़अ १६२-रान्।नामाकी यह तासीर होगी कि गोया मुळिन्म नुर्म से बरी होगया।
- द्फ्अ १६३ अगर किसी अदालत को दौराने तहकीकात मुकदमह में शहादत से यह साबित होने कि मुकदमा उसकाबिल है कि उसकी तजनीज़ किसी अदालत बाला दस्त से होनी चाहिये तो वह अदालत अपनी कार्रवाई को बंद करके मुकदमह को मय अपनी रायके उस अदालत में मुसिल करेगी।
- द्फुञ १६४-अगर कोई मुछ्जिम जो ज़ेर बाब १२ या १७ मजमूञ ताज़ी रात हिन्दके पहळे सज्याव हो चुका हो और दुबारा उस जुर्म में

मालून होकर रोबरू अदाछत के छाया नावे और अदाछतकी यह मन्त्रा हो कि सनाय नुर्म मुर्तकबा से नियादा सना तनवीन करनी चाहिये तब वह अदाछत अपने से बाछा तर रुतबह के अदाछत में सुपुद करे।

द्फुअ १६५-अगर कोई हाकिम अदालत दौरान तहक़ीक़ात मुक़हमह में शहादत कामिल या उसफा कोई जुन्न ले चुका हो और उसी हालत में उसका तबादिला दूसरी जगह होजाने या फ़ौत होजाने तो उसके जानशीन को जो उसी काम पर अदालतकी रियासत से मुक़र्रर किया गया हो तो उसको इल्तियार होगा कि उस शहादत को जायज़ रक्ले या अज़सर नो शहादत ले या मुक़र्रर गवाहों को तलब करके मुक़र्रर इज़हार ले तब मुलज़िम को इल्तियार होगा कि जिस गवाह का इज़ हार हो चुका हो उसको मुक़र्रर तलब कराये।

द्फुः १६६ – हर शख्स जो किसी अदाखत फ़ौजदारी में शहादत देनेके वास्ते ख्वाह किसी तरह तखब किया गया हो अगर अदाखतके नज़दीक किसी जुर्म का इतंकाब उसकी तरफ़ से पाया जावे तो उसको रोक छ । दफ़ अ १६७ – और जब ऐसा शख्स दौरान तहक़ीक़ात में रोका जावे तो कार्रवाई

अज़ १९७—आर जन एता शस्त पारान तह जाजात न राका जान ता कारन अज़सरे नो होगी और इन्हार गनाहों के मुकर्रर छिये जानेंगे।

# ( बाब पन्द्रहवां )

#### इज़राय कमीशन बराय क्लमबन्दी इज़हार गवाहान्

द्फुअ १६८ - जब किसी मुक्ड्महकी दौरान तहकीकात जो किसी अदाखत मजाज़ में होरहीहो और उस अदाखतकी रायमें यह बात जरूरी मालूम हो कि किसी गवाहका इज़्हार लिया जाना बहगराज़ इन्साफ़ ज़रूरी और लाबदहीहै और उसका हाज़िर किया जाना मूजिब तबकुफ़ ज़िया-दह और खर्च रियासत का बाअस हो तो उस अदालत को इंक्ति यार होगा कि उसकी हाज़री से दर गुज़र करें और बन्द सवाद्यात तहरीर करके उस हाकिम अदाखत फ़ौजदारी के पास भेजदें कि जो रियासत की तरफ़से उस ज़िल्ड में हुकूमत करता हो और मुक्ड्मह को ता वापस बंद सवाद्यात मुळतवी रक्से।

द्फु १६९ - वह हाकिम अदालत जिसके पास इस तरीका मज़कूरा के मुआफ़िक़ बन्द सवालत बगरज़ लिये जाने इज़हार के भेजे जावें उसी तरह कारबन्द और पाबन्द जान्ता होंगे जैसे वह अदालत कार्रवाई करती जिसने बंद सुवालत बराय तामील भेजे या रवानह किये हैं।

## (नमूनह)

#### (बन्द सुवालात)

अदालत मिनस्ट्रेटी द्र्जह अव्वल मुकाम जोषपुर बइनलास क्मरुद्दीन अह-मद मनिस्ट्रेट दर्नह अव्वल मुकाम जोषपुर। बमुक्दमह अमीरखां वल्द नज़ीर खां बनाम फ़ैज मुहम्मद वल्द नूरखां मुद्दई मुद्दाअ्छह

अज़्ह्य हलफ़

(१) सवाछ, मामूछी

जवाब, मेरा नाम करमङ्खाही बापका नाम नाज़िर इलाही ज़ात शेख़ उमर ३५ साळ सिनकनह जहांनाबाद

- (२) सवाल, तुमने बक को कभी ज़ैद के पास आमद रफ्त रखते हुए देखाथा
- (३) कितना ज्माना गुनरा और क्यामोसिम और वक्तथा अगर तारीख और माह याद हो तो बतलाओ
- (४) सवाल-तुम जानते हो कि मज मूनअजा़ले हैासियत उर्फी किसने मुइत-हर किया और उस मज़मूनके मुस्तहर करनेमें कीन मददगार और मुअविनहै।

जवाब, हां

जवाब-दोसाळ का असी होगा शायद भादोंका महीना था बारिश हो रही थी रात का वक्त था मेरी मीजूदगी में बक आया।

जवाब-बक्रके हामिद्व महमृद् दोनों मददगारथे।

(५) अगर तुम चाल व चलनसे बक्कवाकि फ़ होतो बताओ ?

जवान-में नहीं जानता

( ६ ) तुमको मालूमेंहै कि जो अजालेहिस- जवाब-मैं नहीं जानता यत उर्फ़ीका जुर्भ बनिस्बत बक्रके आयद् हुआ किस गरज़से कियागया।

द्स्तख्त अदालत जारीकुनंदाके

नाजिर अली में तसदीक करताहूं कि यह इजहार मेरे मवाजह में बिला कम वकास्त वही छिखा गया जो बयान किया॥ दस्तख़त ख़ळीख़ुळ रहमन खां मिनिस्ट्रेट दर्जह सोम मुकाम पाली

द्स्तख़त करम इलाईी वल्द

## (नमूनह)

रोबकार जिनके ज़िरए से बंद सवाछात दूसरी अ़दाळत में मुर्सिछ होंगे। रोबकार अ़दाळत मजिस्ट्रेटी दर्जह अव्वळ बइजळास क़मरुद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वळ मुकाम जोधपुर मुल्क मारवाड़

ब मुक़हमह अमीरख़ां वल्द नज़ीरखां बनाम फ़ैज़ मुहम्मद खांनूरखां मुहा-मुस्तगीस अळा मुळाज़िम

## इञ्चत ज़ेर दफ़्अ़ (५००)ताज़ीरात हिन्द ।

अज़ांजांकि इस मुकद्दमहमें शहादत छिया जाना गवाहान् (अ) व (व) का बागरात हसूळ इन्साफ़ ज़रूरी माछूम होताहै और गवाहान् मज़कूरह अदाळत के इिल्तियारात
हदूद अज़ीं से बाहर मसकन पिज़ीर हैं और उनका तळब किया जाना मूजिब तबक्कुफ़
व ताम्मुळ मुकद्दमा का है छिहाज़ा— दुक्म हुआिक
सवाळात मन्सिळका ज़िरयह नक्ळ रोबकार हाजा बिखद्मत मुन्शी मुहम्मद
ख्ळीळुळ् रहमनखां साहिब हाकिम अदाळत फ़ीजदारी मुरसिछहों और तसदिया दिया
जावे कि बराह इनायत बाद्छेने इज़्हार बाज़ाब्तहके जवाबात क्ब्ळ अज़ तारीख़ १२
माह जोळाई सन् १८९३ ई० वापस इसीळ फ़मोंचें, फ़क्क—

- द्फुः १७०-हरएक मुक्द्दमहमें और हरएक फ़रीक मुक्द्दमहको जायन होगा कि अपनी जानिबसे सवालात तहरीर करके उस अदालतमें पेशकरे कि जिसमें मुक्दमा दायरहो।
- द्फुअ १७१ बाद तकमील पाने कमीशनके जो दफात मासुबुक्में मज़कूर हो चुकी हैं दस अदालतमें भेजी जायगी जिसने कि कमीशन जारी कियाथा और उसके फ़रीकेन मुआयनह या मुलाहिज़ह करनेके मजाज़ होंगे, और वह शामिल मिसल होंगी।
- द्फ्अ १७२-अगर कोई गवाह उस ख्ता मुल्क मुत्र अंद्विका रियासतसे बाहर सकू-नत पिज़ीरहो जहां उस रियासतकी हुकूमत नहीं है और वह इलाकृह सर्कार अंग्रेज़ी या किसी दूसरे वाली मुल्ककी हुकूमतमें हो दरीं सूरत वह अदालत हाय फ़ीजदारी अपने हुकाम बालादस्तकी ख़िदमतमें अपनी तहरीरके ज़रिए से बंद सुवालत को भेज देगा, और

वह अफ़सर आळा मसळहत और मुनासिव ख़याळ करें तो साहब पोळेटिकळ एजेंट बहादुरकी ख़िद्मत में जो बृटिश गवर्नमेन्टकी तरफ़ से उस ख़त्ता मुन्क में हस्बुळहुक्म जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर किश्वर हिन्द मुक्रिर फूर्माये गये हों भेजदेगा।

## (बाब सोलहवां)

## ( फ़र्द क़रार दाद जुर्म )

- दफ्अ १७३-फ़र्द करारदादजुर्म में वह जुर्म दर्ज किया जावेगा जो मुळजिम पर आयद हुआ और अगर उस रियासत में कोई क़ानून मुरूत्सिळ अम्र या मुरूत्सिळ मुक़ाम नाफ़िज़ हो तो वह जुर्म सिफ़् उसी नाम से जो उस क़ानून में मुक़र्रर हो तहरीर किया जावेगा, और इसी तरह तशरीह जुर्म उसी में बातफ़सीळ ळिस देनी चाहिये जिससे मुद्दाअळेह को माळूम होजावे कि किस अमरकी उस पर नाळिश है और किस जुर्मकी बाबत वह माखूज़ होकर अदाळत की रोबरू हाज़िर किया गया है और उन जुराम को भी उस फ़र्द क़रार दाद जुर्म में तहरीर करना चाहिये कि जो उससे उसी किस्मके के पहळे भी सरजुद हो चुके हों।
- (१) तमशीलात (अ) पर (ब) को ज़रर शदीद ज़ेर दफ़अ़ (३२४) ताज़ी रात हिन्द पहुँचाने की बाबत फ़र्द करार दाद जुर्म अदालत बनारही है पस उसमें यह लिखना जरूर है कि (ब) ने (अ) का एक हाथ तलवार से काट डाला और इतंकाब ज़रर शदीद का किया जिसकी तारीफ़ ताज़ीरात हिन्दकी जर दफ़्अ़ (३२४) में मज़कूर है तमाम दफ़अ़ को जरर शदीद के लफ़्ज बलफ़्ज तहरीर कर्ना जरूर नहीं है--
- (२)(ज) ने (छ) को मकान में सरका किया तो फर्दकरार दाद जुर्म में यह छिसना होगा कि तुमने फ़छां शख्सके मकान में सक्ती का इर्तकाब किया जिसकी सज़ामजम् ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३८०) में मुकर्रर है।
- (३)(द) ने (र) पर हमछा व जब मुजर्मीना का इतेकाव किया तो फ़र्द क्रार दाद जुर्म में यह छिखना काफ़ी होगा कि तुमने (र) पर हमछा व जब मुज-मानह का इतेकाव किया जिसकी सज़ा मजमूज ताजीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३५२) में मज़कूर है।

द्फुअ १७४-फूर्द करार दाद जुर्भ में वक्त और मौका इर्तकाब जुर्भ भी जरूर दर्ज़ करना चाहिथे।

दफ़्आ १७५-कोई फ़रोगन्। इत और भूछ ने। फ़र्द क़रारदाद जुर्म भें नाफ़े हो उस से मुक़द्दमह में कोई सकुम न समझा जावेगा बशतें कि उस फ़र्द गुनादत स फिल्वाक मुल्लिम को मुबालिगा हुआ हो-

(१) तमशीलात अदालत (ज) और (व) के मुक़हमहकी तहकीकात कर रही है फ़र्द करारदाद जुर्म तयारकी और उस में लिखा कि (ज) ने (ह) को ज़रर शदीद पहुंचाया जिसकी तारीफ़ ज़ेर दफ़अ़ (३२४) मज़कूर है—पस उस में अ़दालतकी फ़रोगुज़ादत है कि उसने यह बात साफ़ तौर पर नहीं तहरीरकी कि किस तरह और किस हथियार से इतकाब जुर्म हुआ—यह सुकुम इस लायक़ नहीं है कि जो मुक़हमह को साफ करदे—या कोई गृछती सरीही उस में वाक़ हुई हो—

द्फ्अ १७६ — कोई मुक्हमा बवजह गलती अदालत हाय मातहत फर्ड क्रारदाद जुर्मकी तरतीब दिथे जाने से बाक़ी रहकर और किसी अदालत बाला में तफ़्बीज हुआ हो तो अहलकार अलादत आला को चाहिये कि फर्ड करारदाद मुरत्तब या तग़ीर तबहील करके शामिल मिसल करे।

द्फ्अ १७७-जब कोई फ़र्द करार दाद जुर्म किसी वजह ख़ास से बदल की जावे तो ऐसी सूरत में अदालत को ज़रूर होगा कि फरीकेन मुक़हमह को रोबरू बुलाकर उस तगीर का हाल ज़ाहिर करे और मुल्लिम अगर रव्वाहिश ज़ाहिर करे तो जिस गवाह को मुक़र्रर वह तलब करना ज़रूर समझे तलब कर्के मुहद्दल की बाबत इस्तिफ़ सार करे!

## ( शमुछ चन्द इछजामात )

द्फ़्ञ्न,१७८-बाबत हर जुम जुदागानह फ़र्द क्रार दाद जुर्म भी अछहदा और तजवीज जर्म भी जुदागानह होनी चाहिये।

द्रफ़ अ १७९ - जब एक शख्स की निस्वत एकही किस्म के एक से ज़ियादह इल्ज़ाम लगाये जायँ जो एक सालके अन्दर सर्जद हुए हों तो जाय-ज़ है कि उस पर एकही वक्त में चन्द जरायम का इल्ज़ाम जो तीनसे ज़ियादा नहीं आयद होकर सबकी एक तज्ञीज की जाने जरायम एक ही किस्मेक वहाँ जिनके छिये ताज़ीरात हिन्द की दफ्अ़ बाहिद में या किसी कानून मुख्तसिळ अमर या मुख्तसिळ मुकाम में एक ही तादाद की सजा मुक्रर हो।

(अ) अगर चन्द वाक् अ़ात जो बाहम ऐसा तअ़ छुक रखते हैं कि वह एक ही मुअ़ामला होगये हैं एक ही शुल्स से कई जुर्म सरज़द हों तो जायज़ है कि तक मील फ़र्द करार दाद जुर्म जरायम मज़कूर का और तज वीज़ एक ही साथ हो (ब) अगर अफ़ाल ऐसे जुर्म पर मुस्तामिल हों जो बमूजिब क़ानून वक़ दो या चंद तारीफ़ात में दाखिल हों तो जायज़ है कि एक ही तज वीज़ के वक़ हर जुर्म लगाया जावे और हर एक की तज वीज़ की जावे (ज) अगर चन्द अफ़ाल ऐसे हों जिन में से एक या जि़यादह अफ़ाल फ़र्द न फ़र्द न जुर्म या जरायम हों मगर उनका मजमूआ़ एक दूसरा जुर्म हो तो जायज़ है कि जो जुर्म मजमूआ़ अफ़ाल से पैदा न होता हो या वह मिन्जुमला उन अफ़ाल के एक या चन्द अफ़ाल से पैदा होता हो एक ही मुक़ हमह में शामिल होकर उसकी एक वक़ तज वीज़ की जावे—

तमशील मुताल्लिका फिका अव्वल जैद एक शक्स खालिद को वलीद कानिस्टबल की हिरासत जायज से वलीद को ज़रर शदीद पहुंचाकर छुड़ा ले गया तो जैद पर दफ्ज़ (२२५) और (३३४) की बाबत फ़र्द तहरीर होकर तजवीज़ की जावे, ज़ैदने बनीयत ज़िना एक मकान में बज़िए नक्क वक्त रोज़ दाखिल होकर बक्क की ज़ोजह से ज़िना किया तो दफ़ात (४५४) व (४९०) में अलहदा २ फ़र्द और अलहदा २ तजवीज़ होगी तमशीलात मुताल्लिका फिकरा दोम ज़ैदने बेजा तौर पर ख़ालिद को एक पत्थर मारा तो जायज़ है कि जरायम दफ़अ (३२३) व (३५२) के जुदा२ फर्द और नजवीज़ हो-

ज़ैदने अपने तिफ्ल को बदीं इल्म छोड़ा कि वह फ़ैल बाअस हलाकत तिफ़ल होगा और वह लड़का मरगया तो जायज़ है कि जरायम दफ़अ़ (३१७) व (३०४) के जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तजवीज़ हो—

तमशीळात फ़िकासोम, जैदने बकपर सर्का बिछ्नब किया और वक्त इर्त्तकाश सर्का बिछनबबाला ज़रूर पहुंचाया नायज़ है कि बाबत नरायम द्फ़ात ( ३२३ ) व (२९२) व (३९४) जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तनवीज़ हो—

- द्फु १८० अगर चन्द ऐसे फ़ैल हों निनसे यह शुभा हो कि जो द्फ़ात साबित हो सकते हैं मिन्जुम्ला चन्द जरायम कीन जुर्म जरायम करार दिया जावे जायज़ है कि उनमेंसे मुल्जिम पर किसी जुर्मका इल्ज़ाम लगाया जावे और ऐसे इल्ज़ामात की तजवीज़ फ़ौरन हो सकती है या बजाय उसके जरायम मज़कूर में से किसी एकके इर्तकाबका इल्ज़ाम हो सकता है।
- द्फुअ १८१-अगर बसूरत दफ़्अ़ बाला मुल्जिम पर एक इल्ज़ाम किया जावे और शहादतसे इर्तकाबकी और जुर्मका जो हस्ब अहकाम इफ़्अ़ मज़कूर उस पर इल्ज़ाम हो सकता था पाया जावे तो जायज़ है कि इर्तकाब जुर्म मुसब्बिताका हुक्म सबूत सादर किया जावे गो उसपर उस इल्ज़ाम की नालिश नहीं की गईथी।

मसळत् निस्वत ज़ेद फ़र्द करारदाद जुर्म सरकाकी वावत छिसी गईथी और साबित हुआ कि उसने ख्यानत मुजरमानह किया था तो जायज़ है कि वह ख्यानत मुजरमानहका मुजरिम करार दिया जावे गोकि इल्लाम मज़कूरकी फ़र्द नहीं तहरीर हुई ॥

- द्फअ १८२ जब फ़र्द क़रारदाद जुर्म में ऐसा जुर्म छगाया जावे जो मजमूअ चन्द जरायम काहो और उनमेंसे सिर्फ़ चन्द जरायम शामिल होकर एक जुर्म खफ़ीफ़ की हद तक पहुँचते हों और अजजा साबित हों तो ऐसी सूरतमें लाजिम है कि जुर्म ख़फ़ीफ़ा साबित क़रार दिया जावे, गो कि फ़र्द क़रारदाद जुर्म में उस जुर्मका इल्ज़ाम न लगाया गया हो और जब ऐसे हालात साबित हों कि जुर्म मुन्द्रजेह फ़र्द बक़द्र एक जुर्भ ख़फ़ीफ़के होजाये तो भी जुर्म ख़फ़ीफ़ साबित किया जावे, गो वह फ़र्द क़रारदाद जुर्म में न लिखागया मगर इस दफ़अ़की कार्रवाई उन जरायमसे मुतअ़लिक़ होगी जो जरायम अज़रूय इस्त-गृासा क़ाबिल समाअ़त नहीं और अ़दालत अम् ख़ुद उन जरायमकी कार्र वाई नहीं कर सकती।
- द्फुअ १८३-जब चन्द अश्रखास पर जुर्म वाहिद या जरायम मुख्ति छिफ़का जिसका इर्तकाब मुजामळा वाहिद्में हुआ हो इळ्जाम छगाया जावे या जब एक श्रष्टस्पर इळ्जाम इर्तकाब जुर्म और दूसरेपर अयानत या इक्दाम जुर्म मज़कूर का छगाया जावे तो जायज है कि बाबत जरा-यम मज़कूर फ़र्द जुर्म और तजवीज सबूत शामळात हो या जुदा जुदा ॥

#### (९०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

दफः १८४-जब एकही शरूसपर चन्द इळ्जाम जुर्म कायम किये जाय और तज-वीज़ एक या चंद जरायमके हो तो मुस्तगृीस या खुद अदालत बाक़ी मांदा जरायम से दस्तबर्दार होगी।

## ( नमूना फ़र्दक्रार दाद जुर्म )

मैं रफ़ीउद्दोन हैदर हाकिम अदालत फ़ौजदारी इस तह-रीरको रूपे तुम लल्लमिलंह बल्द नरायनिसंह कौम राजपूत सिकनह जोधपुर पर हस्ब तफसील ज़ैल इल्ज़ाम क़ाइम करताहूं कि तुमने बतारीख़ २५ माह सितम्बर सन् १८९३ ई. बबक् आठ बजे शबके या उसके क़रीब बख़ानह मुसम्मी अमीरचंद सिकनह जोधपूर के सक्ती माल्लियत पांच सौ (५००) रुपये का इतकाब किया, लिहाज़ा तुम उस जुमेंके मुतंकब हुये जिसकी सज़ा मजमूअ ताजी-रात हिन्दकी दफअ (३८०) में मुक्रर्र है और वह इस अदालतकी समाअतके लाइक है और में इस तहरीर के जिरयेसे हुक्म देता हूं कि तुम्हारी तजवीज़ बर बिनाय इल्ज़ाम मज़कूर अदालत मज़कूर के रोबरू अमलमें आवे ॥ अल्मकूंम २८ सितम्बर सन् १८९३ ई०

दस्तख़त हाकिम सय्यद रफ़ीउद्दीन हैदर अदालत फ़ौजदारी॥

मुहर.

( और जब चन्द जरायम हा तो तफ़सील मुफ़स्सिल तौर पर दर्ज होनी चाहिये )

### (बाब सत्तरहवां)

### (कार्रवाई व मुक़द्दमात काविल इजराय समन)

द्फं अ १८६-जो मुक्हमह काबिल इज्राय समन अदालतके रोबक पेश हों उसमें अदालतोंको इस तरह कार्रवाई करनी वाजिब है कि एक तारीख़ समाअत और हाज्री फरीकेनके लिये अदालतसे मुक्रेर होकर मुस्तगीसको बरोज मुक्रेरह हाजिर होनेकी हिदायतकी जावेगी । दफ अ १८६-बरोज मक्रेरह फ्रीकेन रोबक तलब किये जावें और इस्तगासा जो मुस्तगीसकी जानिबसे अदालतमें पेश हुआ या बाद इस्तगासा अगर कोई इज्हार इज्क वे हलफ़ बा करार सालह मुस्तगीस का िष्यागया हो वह उफ्न बठफ्न मुळिनिमको सुनाया और समझाया नावेगा और मुळिनिमसे पूछा जावे कि वह इस बात की वनह ज़िहर करे कि उसको जुर्म मनकूरका क्यों मुंनिरिम न ठहराया जावे अगर मुळिनिम जुर्मसे इक्बाळ करे तो वह इक्बाळ उसका छफ्न बळफ्न उसी तरह कळम बंद होगा, जिस तरह मुळिनिम बयान करे और अदाळत उसी वक्त बशर्त मुनासिब और अगर मुळिनिम जुर्मेसे मुनिकर हो और कोई वनह न बयान करसके कि उसको मुळिनिम क्यों न गर्दाना जावे तो अदाळतको चाहिये कि मुळिनिमकी बनिस्वत सबूत जुर्म करे॥

दफ् १८० - अदालत उस वक्त मुस्तगीसका इजहार क्लमबंद करे और तमामी अमूर बिनस्वत इस्तगासा मुस्तगीससे दर्यापतकरे जिससे असली है-सियत मुक्इमहकी बखूबी जाहिर होजावे और बताईद इस्तगासह जो कुछ शहादत पेशहो वह बमवाजह मुल्जिम ली जावे।

दफ़ अ १८८ - जो गवाह उस वक्त हाज़िर अदाळत नहीं बज़रिए समन तळव किये जावें और अगर किसी ही या किसी दस्तावेज़की ज़रूरतहो उसके पेश किये जानेके छिये वतैय्युन तारीख़ अहकाम जारीकरे।

दफ़ १८९ - उमूमन ऐसे मुक़ हमातकी बाबत तमाभी मसारिफ़ जो गवाहानकी तळबी और हाज़री अदाळत ज़रूरहों वह मुत्तग़ीससे काबिळ वसूळ होंगे।

# (नमूना समन बग्रज़ हाज़री गवाह) बनाम मुसम्मी इनायतुङ्घाखां वल्द फ़ेजुङ्घाखां साकिन जाछोर इलाक़ह मारवाड़ ।

हरगाह हमारे रोबरू नाछिश हुई है कि मुसम्मी रामदयाछ वल्द किशनद्याछ साकिन जोधपुरसे जुर्म हमछा व जबर मुजरमानह ज़र दफ्ज़ (३५२) ताज़ीरात हिन्दका मुर्तिकिब हुआहे (या उसके इर्तकाबका उसपर शुभांकिया गयाहे) और हमको माळूम हुआहे कि तुम मुस्तग़ीसकी तरफ़से शहादत मुतज़िल्ला अमूराहमदे सकोगे, छिहाज़ा तुम्हारे नाम समन भेजाजाताहै कि तारीख़ १७ माह अगस्त स १८९३ ई० आयन्दहको दो पहरसे पहले दस (१०) बजेके इस अदालतमें इस गरज़से हाज़िरहो कि नाछिश मज़कूरकी बाबत को कुछ तुमको माळूम हुआहे उसकी

निस्वत शहादतदो और बिछा इलाज़त अदालतके वहांसे चछे न लाओ, और तुमको बर्ज़ीरए इसके ताकीद की जातीहै कि अगर तुम बिलावनह नायज़ तारीख मज़कूर पर हाज़िर होनेसे गृफ़लत या इनकार करोगे तो तुम्हारी हाज़री बिल्जबके लिये वारन्ट नारी होगा ॥ आज बतारीख १० माह अगस्त सन् १८९३ ई० हमारे दस्तख़त और अदालतकी मुहरसे नारी किया गया ॥



दस्तख़त रामनरायन मिनस्ट्रेट दर्जह सोम मुकाम नालौर

- द्फ़ अ़ १९० जब तमाम शहादत अज जानिब इस्तगासा पेश हो चुके तब मुळ जिम का इज़हार लिया जावेगा और जो कुछ शहादत मुळ जिम पेश करे वह ज़ब्त तहरीर में आवेगी मगर ऐसे मुक़द्दमात में फ़र्द क़रारदाद ज़ुमें मुस्तब करने की अ़दाळत को ज़रूरत न होगी।
  - द्फुः अ १९१ सबूत फ्रीकैन की तरफ से पेश होजाने पर अदालत उन तमाम अमृ-रको जो शहादतसे ज़ाहिर हों पेश नज़र करके अगर मुलज़िम दरहकीकृत मुजारम साबित है तो सज़ाय मुनासिब तजवीज़ करे वर्ना बारेयतका हुक्म सादिर करेगी।
  - द्फुअ १९२-मुमिकिन है कि इस्तगासा ज़ररका किया गया और हमछा मुजर मानह साबित हुआ या इमछा का इस्तगासा किया गया और ज़रर साबित हुआ ऐसी हर दो सूरत में अदाछत को फ़ैसछे का इञ्तियार हासिछ है ख्वाह इस्तगासह में कुछही बयान किया गया हो।
  - द्रफ़ १९३ ऐसे मुक़दमात में अगर फ़रीक़ैन बरोज़ पेशी मुक़दमा बशतें कि उनको हस्ब ज़ात्बह हुजूर अदाळत के बास्ते हिदायत की गई हो हस्ब क़ायदा आवाज़ दिये जानेपर हाज़िर व मौजूद नहीं पाये जायँ तो अदाळत मुक़द्दमहको ख़ारिज करदे या वजूह ख़ास मुक़द्दमहकी इल्तवा का हुक्म दे।
  - द्रफ़ १९४-अगर मुस्तग़ीस कब्छ अन सुनाये जाने फ़ैसछा अदाछतके इस्तग़ासह से दस्तबदीरी जाहिर करे तो अदाछत मुछनिमको बरी करदे ऐसी दस्तबदीरी तहरीरी होनी चाहिये न कि तकरीरी।

द्फुञ् १९५-जो मुक्इमात सिवाय इस्तगासा और किसी जारिएसे दायरहों उनको भी अदालत अगर वजूह काफ़ीहों और जो ज़ब्त तहरीरमें आर्थेगी खारिजकरे और मुल्लिमको बरी करनेकी मजाज़ेहै।

दफ़्अ़ १९६-दफ़ा निसका पहळे ज़िक हुआ उन मुक़्दमातसे मुताछिक न समझी जावेगी निसमें कि ।रियासतकी तहक़ीर या हुक्म उदूळी वग़ैरहहो उसमें राज़ीनामा तहरीरी या तक़रीरी क़ाबिल पिज़ीराय अदालत न होगा।

### (जरायम काबिछ समन)

अयानत

(१०९) छगायत (१२०) अगर मसल जुर्म काबिल समन है तो अयानत भी काबिल समन समझो-

( जरायम मुतअञ्चिका अफवाज बहरी व बरी आसूदगी अम्मा ख्छायक ) (१३७ व १४९) व १४३ व (१४९ व १५०) अगर असळ जुर्म काबिछ समन न हो ) १५१ व १५३ व १५४ व १५५ व १५६ व १५७ व १५८ व १६०।

## ( जरायम जो सर्कारी मुलाजिमोंसे सर्जदहों )

१६१ लगायत १६९ व १७१

( सर्कारी मुलाजिमोंके इंग्लियारातजायज़की तहकीर ) १७२ लगायत १९० सिवाय १९१ के

( झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मादलत आम्मा ) २०२ व २१७ व २२३ व २२७ व २२८ व २२९

( जरायम मुताछिक बाटों व पैमानोंके )

२६४ लगायत २६७

( आम्मा ख़्छायक़की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आदात )

२६८ छग्।यत २८० व २८२ छग्।यत २९१ व २९४ (अ) व २९४ (ब) (जरायम मुतअं छिका मज़हब)

१९५ छगु।यत २९८

(जरायम जुरर)

३२३ लगायत ३२६ व ३३४ व ३३५ व ३३६ व ३३७ व ३३८

#### मजम्आजाब्तहफ़ौजदारी।

(88)

## (मज़ाहमत बेजा व हब्स)

## ( इफों और मिल्कियतक बयानात )

४८४ व ४८५ व ४८६ व ४८७ व ४८८ व ४८९ .... .... ...

( ख़िद्मतके मआहिदोकें नुक्ज़ मुजर्मानह ) ४९० व ४९१ व ४९२ .... .... .... .... .... ....

( जरायमके इतकाब करने की इकदाम )

५११ अगर असङ कृबिङ समन है तो इकदाम भी कृबिङ समन तसन्तुर कड़ना चाहिये।

## बाब अठारहवां

### ( कार्रवाई व मुक़द्मात काविल इजराय वारन्ट)

द्फ़ अ़ १९७ मुक़ हमात क़ बिछ इजराय वारन्ट में ज़ ब्लाह ज़ छ मरई रहेगा—
दफ़ अ़ १९८ - फ़री कैन रोबरू अ़दालत के हाजिर आये—तो अदालतको चाहिये कि
बयान मुस्तगीस का अच्छी तरह सुने और ज़ब्त तहरीर में लोयें,
और उन सब बातों की इस तरह इस्तिफ़सार करे कि कोई अमर
फ़रो गुज़ाइत न हो जाय— जिस से तमाम हैसियत सूरत मुक़ हमह
की कमाहका पाई जावे—और नाम वाकि़फ़ कारान मुक़ हमा के भी
उसी इज़हार में ज़ाहिर होजाय वह इजहार शामिल मिसल किया
जावे।

- दफ़ १९९-एक तारी ख़ समाअ़त पुक़ हमा के लिये अ़दालत मुक़ रि करके फ़री-क़ैन को बरसर इनलास इत्तलाअ़ देगी-और निन गवाहान की शहा-दत ज़रूरी हो उन गवाहान की तलबी के वास्ते समन नारी करेगी।
- द्फञ्ज २००-रोज़ मुक़र्ररह फ़रीक़ैन अदालत के रोबरू तलब हों और सिल्ल-सिल्लहवार हरएक का हज़हार येक बाद दीगरे रोबरूय अदालत कुल्लमबन्द हों और बाद कुल्लमबन्दी इज़हार फ़रीक़ैन को सवालात जिरह करने का इल्तियार हासिल होगा।
- द्फुअ २०१--जब अज जानिब इस्तगासा तमाम शहादत पेश हो चुके तो मुलजिम का इजहार क्लमबन्द किया जावे।
- द्फुञ २०२--बाद इज्हारनवीसीके अदालत को जो सवालत जरूरी मालूम हों मल्जिम से करे।
- द्फ्अ २०३ अगर बाद कृष्ठमबन्दी इज़्हार मुळ्जिम व दानिश्त अदालत इस्त— गृासाना पायदार या बेबुनियाद या गृर सबूत पायानावे तो अदालत मुळ्जिम को हुक्म रिहाई का देगी।
- द्फुअ २०४-वर्ना फ़्दं क्रारदादजुर्म मुरत्तव होकर मुळजिम को सुनाई और समझाई जावेगी, और उस से पूछा जावेगा कि तुम मुजरिम हो या जबाब दही करना चाहते हो, अगर मुळ्जिम, मुजरिम न होने का इक्बाळ करे तो वह इक्बाळ छिखळिया जावे, और तजवीज़ हुक्म सज़ा सादिर करे।
- द्फु अ २०५ अगर मुळ जि़म जुर्म से मुनिकर और सबूत पेश करने पर आमादा हो तो उसको हिदायत की जाविगी कि वह अपनी जवाब दही में मसरू फ़ होकर अपना सबूत पेश करे ऐसी तहक़ी कात के क मुळ्जिम को इल्तियार हासिल रहेगा कि जो गवाह मुस्तग़ीस एक मर्तवा इज़-हार दे चुके हैं, और अहातए अ़दाळत में मौजूद हैं उनको मुक़्रर तळव करके सवाळात जिरह मुळ्जिम की जानिब से किये जावें।
- दुफ्ञ, २०६-मुळ्जिम बयानात तहरीरी या और कोई दस्तावेज पेश करे वह शा-मिळ मिसळ की जावेगी और उस पर उसी वक्त हाकिम अदालत के दस्तखत सब्त होंगे।

दफ्अ २०७-जो गवाह मुळ्जिम के अहातए अदालत में मौजूद न हा उनका हाज़ारे ज़रिए समन ग़ैर मुमिकिन होतो हुक्मनामा जबरन बगरज़ हुज़ूरी
अदालत से जारी होगा मसारिफ़ हुक्मनामा जात मुळ्जिम की तरफ़
से दाख़िल कराये जावेंगे-जबिक मुळ्जिम का ऐसे गवाहान की तलबी का बाअ़स होना मूजिब ईज़ारसानी या तकलीफ़ दही या तज़ीअ़
अ़ौक़ात अदालत हो तब अदालत ऐसी दर्क्वास्त को नामंजूर भी कर
सकती है।

द्फ्अ़ २०८—बाद तकमील शहादत जानबी मुल्जि़म अदालत को तमाम शहादत मौजूदए मशमूला मिसल पर फिर नज़रसानी करनी चाहिये और बाद खो़ज़ व ग़ोर के हुक्म सज़ा या बरीयत का सादिर करे।

द्फ् अ २०९-जो मुक्इमात मुताञ्चिका बाबा हाना ब मसालहत ते हो सकते हों वह मुक्इमात अदालत बवजह अट्म हाज्री मुस्तगीस बरोज पेशी मुक्इमा खारिज करे।

## ( तफ़सीछ जरायम् क़ाबिछ वारन्ट इस्व ज़ैछ हैं )

जरायम अञ्जानत इन्तदाय १०९ छगायत १२०अगर असछ जुर्म काबिछ बारइन्ट है तो अञ्जानत भी कृषिछ वारन्ट है जरायम खिलाफ वर्जी या सर्कार के बयानमें (१२१ छगायत १३०)।

जरायम अफ़्वाज बहरी ब बरा के बयानमें इन्तदाय१३१ छगायत १३६ व १३८ व १४४ व १४५ व १४६ व १४७व १४८ व १५२ व १५३ व १५७ व १७० झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मआ़दलत आम्मा के बयान में (१९३छगायत २०१ ग २०३ छगायत २१६ व २१८ छगायत २२२ व २२४ छगायत २२६) उन जुमी के बयान में जो सिका और गवनीमेन्ट स्टाम्प से मुताल्छिक हैं (२३१ छगायत २६३ व २९२ २९३ व २९४।

आम्मह खलायक की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आ़दालत मवस्सरहें (२८१)।

नरायम् नो इन्सान के निस्म व नान पर मवस्सर हैं (इब्तदाय (३०२ छग् यक ३११)।

जनीन को ज़रर पहुंचाना और छड़कों को बाहर डाछदेने और अख़फाय तब्झुद के बयानमें (३१२ छग़ायत ३१८)

ज्रर (३२७ ह्णायत ३३३)

जब्र मुजर्मानह और हमळा ( ३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५७)

इन्सानको छे भागने या जबरन् बहका छ जाने और गुढाम बनाने और बजझ मेह-नत छेनके (३६३ छग्।यत ३७४)

ज़िना बिळजब (३७६ व ३७७) अगर मई अपनी औरत के सिवाय किसी दूसरे से ज़िना बिळजबकरे—

जरायम् जो माळ से मुताछिक़ हैं ( ३७९ छगायत ३८२ )

इस्तहसाल बिल्जब ( ३८४ लगायत ३८९ )

सर्को बिङ्जब व डकैती (३९२ छगायत ४०२)

मालका तसर्फ बेजा मुजर्मानह ( ४०३ लगायत ४०४ )

फ़रेब मुजर्मानह ( ४०६ छगायत ४०९ )

माळ मसरूका का छेना ( ४११ छगायत ४१४ )

द्गा ( ४१७ लग्।यत ४२० )

फ़रेब आमेज़ और माछ का फ़रेबन कब्ज़ांसे अछहदा करना (४२१ छगायत४२४) नुकुसान रसानी ( ४२७ छगायत ४४० )

मदाख्छतवेजा वखानह मुनर्माना ( ४४८ छगायत ४६२ )

जरायम् दस्तावेजों और ( ४६५ लगायत ( ४७७ ) ४८२ लगायत ४८३ )

जरायम् जो अजुद्धान् से ताङ्कक रखते हैं (४९३ लगायत४९८)

अजालह है सियत उर्फ़ी ८५०० लगायत ५१०)।

जरायम खिळाफ़ वर्जी हफींका इक़दाम अगर जुर्म काबिळ वारन्टहै तो इक़दाम की बाबत भी मामूळन् वारन्ट जारी होगा—

#### तजवीज़ व फ़ैसला।

- द्फ् अ २१० बाद इक्तताम कार्रवाई मुन्द्र बाज हाय मुक़ह्मात का बिछ समन व वारन्ट गें हर एक अदालत फ़ौजदारी को इक्तियार कुली हासिल होगा कि उसी रोज या किसी तारीस मुअय्यना पर जिसकी फरीकेन मुक़ह्मह को इत्तलाओं दी जावेगी फ़ैसला पढकर सुनाय अगर मुल्लिम ज़र हिरासत हो तो अफसर मजलिस की मार्फत उसकी तलबी अमलमें आवेगी।
- द्रफ्अं २११-फ़ैसला अदालत में वह तमाम हालात और वजूह मुफस्सलन् दर्ज होंगे जो मुक्दमा से ताल्लुक रखते हों और उस में वह जुमें तहरीहन तहरीर होना चाहिये जिसकी सजा मज़मूब ताज़ीरात हिन्दसे कानेन

मुख्तिसउछ अम्र या मुख्तिसुछ मुकाम की रूसे दीजाती हो अगर मुळाज़म बरी किया जावे तो उसकी बरीयत की वजूह तहरीर की जावेंगी।

- द्रफ अ २१२-अगर मुछ जि़म को सज़ाय मौत किसी अदाछत मजाज से या कब्छ मंजूरी हुकाम आ़छा रियासत या उन बृटिश अफ सरान् मुक्रि फ फूर्न्दा नवनेमेन्ट हिन्द जो किसी माहादा नाफिजुछ वक्त गवनेमेंट दी जाती हो तो हुक्म में यह हिदायत होगी कि मुछ जि़म इस क़दर अर्सह तक गळूबस्ता छटकाया जावे कि दम निकछ जावे।
- द्फुअ २१३—तन्भीन मुळिन्म को पढ़कर छफ्न बळफ्न इत्मीनान् के साथ
  सुनाई नावेगी अगर मुळिन्मिन समझता हो तो उसको उसकी
  न्वान में तर्जुमा होकर बतलाया नावेगा, और अगर वह नकल की
  दल्बिस्त करे तो नक्ल दी नावेगी मुक्द्मात वारन्ट में कोई
  फीस मुळिन्मि से वानिबुद्ध वसूल न होगी और मयाद अपील से मुजरिम को उसी वक्त आगाह कर दिया नावेगा।
- दफ़ २१४ असळ तजवीज़ शामिल मिसल होगी मय उस तर्जुमह के जो मुद्ध-ज़िम के समझानेके वास्ते अदालत ने कियाथा।
- द्फुः २१५-बाद तहरीर फ़ैसछह व दस्तख़त किये जाने के कोई अदाछत किसी किस्मका तग़ीरो तबदीछ या कुछ नज़रसानी फ़ैसछह में नहीं कर सकेगी (इस्ला गछत अछफाजीकी सेहत )।
- द्फ्अ, २१६ अ़दाळत हाय बाळा को ळाजिम है । कि किसी हुकूमत के मुक़हमहं मफूजा में जो हुक्म सादिर करे उसकी एक नक़ळ उस हाकिम के पास मुरसिळ करे जिसने इन्तदन् तजवीज मुळ्जिम की हो ।

## ( इन्तखाब अज एक्ट मयाद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० )

१५० बमूजिब मजमूअ जाब्तह फीजदारी ७ योम तारीख हुक्म अपीछ हुक्म सजाय मौत सजा से

१५४ अपीछ किसी अदाछत में बग़ैर ३० योम की तारीख से निसकी नाराजी से अपीछ है।

१५५ भपीछ व अदाछतुरु आछिया ६० योम तारीख हुक्म समासे दर्भेर। (१५७) अपीछ बनाराजी तजवीजात बमूजिब मजमूअ जाब्तह फीजदारी, ६महीने उस तजवीज़की तारीख़ से जिसका अपीछ हो-

## (नमूना)

फ़ैसळा अदाळत फ़ौजदारी ज़िळा अजैगढ़ बइजळास पंडित गोपीचन्द मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वळ ज़िळा अजैगढ़ मुल्क राजपूताना ॥

मवर्रख़ ह १८ सितम्बर सन् १८९४ ई.

बमुक्इमह नम्बर (१०८)

नसीरुद्दीन वल्द अमीरुद्दीन जात मुसल्मान शेख प्रशालाल वल्द चुन्नामह-सिकनह भानपुरा मुस्तगीस सिकनहकवरी गंज मुल्जिम

### जेर द्फ़अ़ (४९८) ताज़ीरात हिन्द ।

यह मुक़द्दमा अदालत हाजा में ५ जून सन् १८९४ ई० से बर बिनाय इस्तगास मुस्तगीस दायर हुआ—

इस्तगासा यह है कि मुळ्जिम जोजह मुस्तगीस को पिदर मुस्तगीसकी वळायतसे भदम मीजूदगी मुस्तगीस बतारीख़ २ जून सन् १५९४ ई० बनीयत मुजमीना फुसळा-कर अमीर पुरा ज़िळा अजैगढ़ में फ़रार करके छेगया—

बर्तवक इस्त गासा पेश होने के इजहार हळकी मुस्तगीस का कृष्ठमवन्द होकर वारन्ट गिरफ्तारी का बनाम मिनस्ट्रेट दर्जह सोम बमुकाम अमीरपुरा ज़िला अनैगढ़ जारी हुआ और तारीख़ ७ माह जून सन को मुल्लिम बाद गिरफ्तारी अदालत हाज़ा के रोबरू व हाज़िर किया गया तमाम शहादत पेश करदा जानवी मुस्तगीस से यह पाया जाताहै कि मुल्लिमने जोजह मुस्तगीस को बलायत पिदर मुस्तगीस से फुसला-कर फ़रार किया ममर मुल्लिम ने बयान किया कि सेक्छिनिसां एक बाजारी फ़ाहिशा औरत मुस्तगीस के मकान में ख़ानह अन्दाज़ है मुस्तगीस के साथ शादी नहीं हुई वक्तन फ़वकन मेरे मकान परभी आमद व रक्फ़ रसती थी सेंक्छिनिसां की रजामन्दी से उसकी अमीर पुरा लेगया था ना जायज़ तौर पर फ़रार नहीं किया,और मुस्तगीसको कुछ इस्तह कृकि मुसम्मात सैक्छिनिसां के रखने और उसकी ख़िला फमर्जी रोकने का नहीं है—

करीमन् और नसीवन् बयान करती हैं कि दरहक़ीकृत मुसम्मात सैठलिनसां अर्सह दराज़ तक बाला खानह पर बैठकर पेशा करतीथी और नसीरुद्दीन मुस्तगीस की अर्सह से आशुनाई चली आती है और अब खानह अन्दाज़ है निकाह शरई नहीं हुआ यह बाज़ार में बेपदी निकलती है और हमारे रोवरू मुसम्मात खैरलानिसां ने
मुक्तिमसे चाहाथा कि उसको अभीर पुरा लेजावे -नज़ीर अहमद और फ़कीर बेग
मुक्तिकुळ ळफ्ज वयान करते हैं कि निस शब को फ़रार होना इस्तग़ासह की तरफ़
से बयान किया गया है उस शब को खैरलिसां मुक्लिम के मकान पर आईथी
और मुक्तिम से हमारे रोवरू और समाअत में कहाथा कि अभीरपुरा मुझको
अपने हमराह ले चलो चुनाचे मुल्लिम ने वादा किया निकाह होनेसे लाइल्भी ज़ाहिर की—
मुक्तग़ीस के पास कोई सबूत निकाह का नहीं है काज़ी शहर से
एक रिजस्टर पेश किया निसके मुलाहें से मालूम होता है कि मुस्तग़ीस ने एक दूसरी औरत के साथ निकाह किया था जिसका नाम
३५ नम्बरपर नुरुलिसां बिनते अशरफ़ख़ां तहरीर है काज़ी मज़क़ूर हल्फ़न् बयान
करता है कि यह वह औरत नहीं है जो इसवक्त अदालतके रोवरू मौजूद है, चूंकि
ज़र दफ़अ (४९८) ताज़ीरात हिन्द औरत मफ़रूरा का जिसको कोई शल्स बनीयत मुजर्माना फ़रार करके उड़ा ले जावे मन्कूहा होना ज़रूर है और शहादत से
साबित नहीं हुआ—इन वजूहसे मुळिन्म वे गुनाह है।

#### हुक्म हुआकि

मुळिनिम को रिहा किया जावे मुकदमा पेशीसे खारिज होकर दाख्छि दफ्त्र होवे॥ फ़क्क॥

## ( बाब उन्नीसवां )

(तहक़ीक़ात मुक़हमात काबिछ तजवीज अदाछत हाय आछा)
दफ़ अ २१७ - अनिस्ट्रेट दर्नह अन्वछ या जूडी श्रूछ आफ़ी सरको चाहिये कि नो
मुक़हमात काबिछ तजवीज अदाछत हाय आछा और महकमह
खासके हैं उनकी तहक़ीकात करे, फिर नो मुक़हमा छायक सुपुदंगी अदाछत आछाके हो वह अदाछत आछामें और नो मुक़हमा
महक्मह खासके सुपुर्द करनेके छायक हों वह महकमह खास में
तज्वीज करनेके छिये सुपुर्द करे।

द्फ़ अ २१८- जो हाकिम कि मजाज ऐसे मुक़ इमात करने के वह तमाम सबूत जो मिन्जानिब इस्तगासा पेश किया जाने—उसी तरीक़ से कृष्टम बन्द करने के बाद कि जो क़ब्छ अज़ीं मज़कूर हो चुका है शामिछ मिसल करेंगे। दफ्ञं २१९-फिर इज्हार मुळिज़म और तमाम शहादत तक्रीरी व तहरीरी जिस तरह कि मुळ्जिमकी ख्वाहिश हो अदाळतको तहरीर करनी चाहिये। दफ्ञं २२०-दस्तावेज पेश करने और गवाहान के जबरन हाज़िर होनेके छिये बश्तं जकरत उसी तरह अहकाम अदाळत की तरफ़से जारी होंगे जैसा कि मुक़द्दमात वारन्ट के बाबमें मज़कूर हो चुका है-जब तमाम सबूत व शहादत पेश करदा फरीक़ैन क्लमबन्द होचुके-और वह दस्तावेज़ात जिनकी फ़रीक़ैन की तरफ़से पेश करने की ज़रूरत हो अदाळत हासिळ कर चुके उस वक्त अदाळत को उस तमाम कार्रवाई पर बख़बी गोर करना चाहिये कि आया मुळ्जिम पर इळ्ज़म क़रार दादह की बाबत सबूत कामिल है या नहीं, और अगर ऐसा जुर्म निस्वत मुळ्जिम आयद न हो और वह वजूह सुपु-देगी मुळ्जिम काफ़ी न हो तो मुळज़िम को हुक्म रिहाई का दे दिया जावेगा और यह रिहाई भी बवज़ह अदाळत के हाथ से ज़व्त

द्फुअ २२१-अगर मुळ्जिमके सुपुर्द करनेकी काफ़ी बजूह मीजूद हों तब अदाळत एक फ़र्द करारदादजुर्म मुरक्तिव करके मुळ्जिम को सुनाबेगी और समझा देगी और अगर फिरभी मुळ्जिम अपनी बरीयत में गवाहान् पेश करना चाहता हो तो उस से एक फ़र्द गवाहान् मतळूबा की तहरीर कराई नावेगी और अगर अदाळत को मुनासिब माळूम होतो हस्ब फ़र्द पेश करदाके गवाहान् को तळब करके इज़हार छे सकती है।

द्फुः २२२-जांबाद मुळ्जिम के सुपुर्द करनेकी वजूह तहरीर करे और उन वजूह के हमराह हस्बज़ैल काग्जात अदालत हाथ आला या महकमह खास में मुरसिल होंगे।

( व ) एक नक़ल फ़र्द क़रारदादनुर्म-

तहरीरमें आयगी।

- (ब) कलन्दरह-
- ( ज ) तमाम असङ काग्नात याने-
- (१) शहादत गवाह तिन्बी
- (२) इजहार मुळ्जिम
- (३) शहादत उस गव हकी जिस पर दार मदार सुधुदंगी हो-
- ( ४ ) सार्टिफ़िक्ट जुर्म साबिका वगैरह-

| ( १०२ )                                                                                                   | मजमृआ़ज                                                          | ग़ब्तहफ़ीजदारी।                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कलन्दरा बगुरज सुपुर्दगी रतनचद बल्द राय खुशहाल चंद सिकनह फतह पुर<br>ज़िला नोरंगाबाद मुल्क मारवाङ् मुळ्जिम; | वज्हात सुपुद्गी.                                                 | मुळ्जिम २२ जीळाई सन्७७ इ॰<br>को मीक़ै वारदातसे गिरफ्तार हुआ-<br>और हर चहार अग्रसास शाहदी<br>नेने मुळ्जिसको कृतळ करते हुए ब<br>चर्म खुद देखा, मुळ्जिम खुद जुमै-<br>से इक्रबाळ करताहै. |
|                                                                                                           | नाम गवा-<br>हाद मुद्दा-<br>यळा यानी<br>मुळजिंम                   | ्रहेत<br>इ.<br>इ.<br>इ.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | नाम गवाव मुहर्ड<br>मय खुळासा शहा-<br>स्त मय आळातव<br>पारचा वगैरह | ठाळींळह निहाळचंद्<br>सुराहाळ सिंह,<br>दीपचंद चश्मदीद्<br>गवाह मिसळ<br>मय एक क्ब्जा तळ<br>बार व जामा हाय<br>पोशीदनी मुळाज़म<br>खून आछूदापाजामा                                        |
|                                                                                                           | मुछलिम<br>केद् या ज्<br>मानत पर्                                 | में<br>जिल्हें<br>किंदी                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | तारीख़<br>गिरम्तारी                                              | २२औछाई<br>सन्<br>७७ इ०                                                                                                                                                               |
|                                                                                                           | जुर्मे जेर दफ्अं<br>कृत्न मय<br>तारीख जुर्मे<br>मुर्तेकबह        | ३०२ ताज़ी<br>रात हिन्द २२<br>जोछाई सन्<br>१८७७ ई०                                                                                                                                    |
|                                                                                                           | नाम कैदी ब<br>केदी वस्दियद<br>और<br>सकूनत                        | राय रतनचंद्<br>चन्द् खुशहाळ<br>चंद् सिकनह<br>फतहपुर<br>मुक्क मारवाड़                                                                                                                 |
|                                                                                                           | म् १५<br>म् १५<br>म् १५<br>१५                                    | or<br>or                                                                                                                                                                             |

द्फुअ २२३ - अदालत आला ऐसी सुपुर्दगी को अगर वह किसी किस्मका सुफ़म ख़याल करे ख़ारिज करके हुक्म दे सकती है, कि मुक़ह्महको फ़लां अदालत में पेश करना चाहिये था।

द्फुअ २२४-मुस्तगीस और गवाहान जिनके इज्हार अदालत में कलमबन्द हो चुके हों उनके हाज्री अदालत के वास्ते मुचलके लिखवालेने चाहिये और अगर कोई शख्स तहरीर मुचलकासे मुन्कर हों तो हाकिम अदालत तातहरीर मुचलका उसको हिरासत में रखने का मजाज़ है-तमाम मुचल के शामिल मिसल होने चाहिये।

द्फुः २२५-तमाम किस्मके आळात और हथियार और कपड़े और अशियाय को मुक्हमह से ताल्छुक रखती हों हमराह मुक्हमा अदाळत आळा में मुरिसेट होंगे और उन पर नम्बर और नाम शे मज़बूत काग़ज़ पर तहरीर करके हर एक शे पर चस्पां करना चाहिये ताकि अदाळत आळा को मुळाहिजा के वक्त सह्लियत हो।

द्रफ़ २२६ - फ़हरिस्त तमाम काग्जात और अशयाय मुरसिलाकी तैयार होकर शामिल काग्जात होगी और एक नक्ल दफ्तर अदालत सुपूर्द कुन-न्दह में रक्ली जावेगी।

#### ( मुचळका पैरवी नालिश वा अदाय शहादत )

में गुळनारीळाळ वरद विहारीळाळ सिकनह फ़रीदाबाद इस तहरीरकी रू से इक्रार करता हूं कि मैं बतारीख़ २५ सितम्बर सन् १८९४ ई० को बवक्त दस (१०) बने सुबह के रोज़ इफ्ता मुक़ाम जोधपुर ब अदिलत अदालतुल आलियाराज मारवाड़ व मुक़दमह इल्ज़ाम ज़ेर दफ़ा (३०२) ताज़ीरात हिन्द बनाम रतनचंद मुक्ज़िम वहां हाज़िर होकर नालिशकी पैरवी करूंगा या शहादत दूंगा और अगर इन में क़सूर करूं तो मैं दबीर मारवाड़ को मुबलिग दो सी २०० हपया बतीर तावान अदा करूं— भवर्रख़ह १७ सितम्बर सन् १८९४ ई.

#### नमूना

रीयकार अदालत फ़ौजदारी दर्जह अन्वल बाजलास मौलवी अहमद हुसेन साहब मिलस्ट्रेट दर्जह अन्वल मुकाम इच्तियारपुर निला खुशहालगढ़ वाके २७ जोलाई सन् १८७७ ई०

नम्बर मुक्दमह दर्बार मारवाड़ मुस्तगीस

रतनचंद वस्त राय खुशहाळचंद हि सिकनह फतहपुर ज़िला नोरंगाबाद पेशा तिजारत मुळ्जिस

## ( इञ्चत कृतल अम्द ज़ेर दुफ़ा ( ३०२ ) ताज़ीरात हिन्द )

व मुक्हमह हाला तहक़ीक़ात कामिछ अमछ में आई इस्तगासाकी तरफ़ से छाछेसिंह, निहाछेसिंह, खुशहाछैसिंह, दीपचेंन्द, गवाहान पेश्चहुए जो अपनी शहादत में साफ़ तौर पर बयान करते हैं कि तारीख़ २२ जैछाई सन् १८७७ ई० को मुङ् लिमने हमारे रोबरू एक शख्स परताबमछ वल्द जवान मछ सिकनह भौजा, धान पुरा, ज़िछा खुशहाछ गढ़ को बज़बं—शमशेर क़दछ किया, और वजह कदछ अम्द यह बयान की गई है, कि मक़तूछ और मुङ्जिम की बाहमी बाबत १० दस बीधा आराज़ी वाक़े धानपुरा कई साछसे तनाज़ा चछा आता है और हाछत अनाद ने तर- की पाकर यह नतीजा पैदा किया मुने परताब मछ मारागया—

अलावा शहादत मज़कूरा के मुलजिम मौके वारदात से मय तलवार गिरफ्तार हुआ और मेरे रोबरू मुल्जिम ने बिलाजब व अकराह जुमें से इक्बाल किया चूकि यह मुक़द्दमा अ़दालत हाजा की समाअ़त के लायक नहीं है।

## इस्लिये हुक्म हुआ कि

नक्छ रोवकार हाना मय काग़ज़ात मुन्दर्जह जै़ेल व अदालत अदालतुल आलिया दरबार मारवाड़ बग़रज़ तजवीज़ मुर्सिल हों।

### (तफ़सीछ काग़ज़ात)

(अ) रोबकार भुतज्ञिमनवजूह सुपुर्देगी ( ब ) नक्छ फ्द्रे क्रारदाद्शुभ (ज) कळन्द्रा (द) तमाम काग्रजात याने हज्हार गवाहान और इज्हार फरीकेन।

## (बाब बीसवां)

## ( अपीछ बनाराज़ी फ़ैसछा अदाछत फ़ौजदारी वाके रियासत हायदेशी )

दफ्अ २२७-हर फरीक मुक़इमह को जब वह किसी हुक्म या फैसका मसद्रा अदालत हाय फ़ीजदारी से नाराज़ हो तो उस से बाकातर अदालत में अपील करे याने अगर मिलस्ट्रेट दर्जह सोमके फैसले से नाराज़ है तो दर्जह दोमके यहां और दर्जह दोमके हुक्म से नाराज़ है तो दर्जह अञ्चलके यहां। द्फुअ २२८-अगर कोई मुळ्जिम जो किसी अदालत वाके ममालिकदेसी में किसी
जुमें का इक्बाल करचुका हो वह किसी अदालत में अपील करने
का मजाज़ नहीं है मगर जब मुळ्जिम को माळूम हो कि मुझको जुमें
मुर्तकबहके मावजा में सजाय जायद से मसळूक किया गया है तो
इस सूरत में वह अपील करने का मजाज़ है।

द्फुअ २२९-हरएक अपीठ मुख्तसर और द्फुअवार तहरीर किया नावेगा और निस हुक्मकी नाराज़ी से अपीठ किया गया हो उस हुक्मकी नक़ठ उस अपीठके साथ मन्सठक होगी।

## (नमूना)

## ( दर्ग्वास्त अपीछ बहुजूर साहब जूडीश्रेष्ठ आफ़ीसर राज मारवाड़ )

बनाम

नैनसुस वरूद अमीरसिंह जात राजपूत सिकनह चौहानपुर-मुद्दाअळा अपीळान जैळाळ वल्द मनीळाळ ब्राह्मण सिकनह चौहानपुर इळाके मारवाड़

## मुद्दई रिस्पान्डेन्ट।

अपीछ बनाराज़ी फ़ैसला मसद्रा अदालत मिनस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम मारवाड़ मुशर दो(२)माह क़ैद सल्त व ५०) पचास रुपये जुर्माना व बसूरत अदम अदाय जुर्माना पन्दह योम(१५) और क़ैद सल्त ज़ेर दफ़अ़ ( ३२३) ताज़ीरात हिन्द

अपीळान्ट हस्ब जैळ अर्ज् करताहै-

मुझ अपीछान्ट को मिलिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम मारवाड़ ने बतारीख़ ३ माह मार्च सन् १८९३ ई० व इल्छत ज़रर रसानी ज़र दफ़ा (३२३) ताजीरात हिन्द दो(२) माह केंद्र संख्त व ५०) पचास रुपया ज़ुर्माना व व सूरत अदम अदाय जुर्माना पन्दह (१५) योम केंद्र संख्त की सज़ासे मसळूक किया जो दर हक्कित ख़िला फ़ इन्साफ़ है—लिहाना बवजूह नैल दर्क्वास्त अपील पेश कर इल्तना की जाती है कि बराह अंदल गुस्तरी सन्।य मुनिव्वना अंदालत मौसूफ़ खारिन फ़र्माई नावे।

अब्बलन् यह कि मैं अपीलान्ट अपने मकान की तरफ़ २० मार्च सन् १८९३ ई० की मोहल्ला नरायन दास से गुज़र रहाथा कि रिस्पान्डेन्ट खड़ा हुआ एक श्रष्टस ना-मी फ़क़ीर मुहम्मद से छड़ रहाथा फ़क़ीर मुहम्मदने रिस्पांडेन्ट की बर्ज़बे लकड़ी मज़रूब किया, अपीलान्ट ने फ़क़ीर मुहम्मद की फ़साद रफ़ा करने के वास्ते रोका कश्मकश्च में मुझ अपीलांट की लकड़ी रिस्पांडेंट के इत्तफ़ाक़िया लगर्गई।

देश अपीळान्ट ने इरादतन् रिस्पान्डेन्ट को ळकड़ी से मज़रूब नहीं किया महज़ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते यह कार्रवाई की गई थी जिसकी सदाक़त के दो ग-वाह लालखां व निहालसिंह, रोबरू अदालत के इल्लान् बयान करचुके हैं कि दर ह्क़ीक़त मुझ अपीळान्ट की कोई अदावत या तनाज़ा रिस्पान्डेन्ट से नहीं था और सिर्फ़ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते मदाख़लत की गईथी--इस पर अ़दाळत ने कुछ ग़ौर नहीं फ़र्माया।

सोम कोई फ़ैळ जो इतिफ़ाक़ या शामत से और बग़ैर किसी मुजर्मानह नीयत या इल्म के सरज़द हो वह जुर्म नहीं है दफ़अ़ (८०) ताज़ीरात हिन्द मुळाहिज़ा हो।

चहारम यह अजीव बात है कि अदालतने असल मुजरिम फ़क़ीर मुहम्मद को बावजूद सबूत मीजूदा के बरियत का हुक्म दिया और मुझ अपीलान्ट वे गुनाह को मुजरिम क़रार दिया।

उम्मेद है कि अदालत इस हुक्म मुजव्विजा के इन्फिसाख़ का हुक्म सादिर फ़र्मावेगी जियादह हद्द अदब।

में अपीछान्ट बयान करताहूं कि मेरे इत्म व यक़ीन से मेरे बयान सही व दुरुस्त हैं दस्तख़त नैनसुख

अर्जी फ़िद्बी नैनसुख अपीलान्ट मवर्र**ख़द २६ मार्च स**० १८९३ई०

द्फुअ २३०-तमाम अदाळत हाय आळादेशीको तमादी मयाद का भी छिहाज़ होगा, नैसा कि एक्ट १५ सन् १८७७ ई० के हिस्सा दोम मुताछि-का अपीछ में मजकुर है।

## ( मुन्तख़बा अज़ क़ानून मआद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० हिस्सा दोम अपीछ )

| १५० मजमूअजा़ब्तह फ़ौजदारीके अपीछ हुक्म<br>सज़ाय मौतका जो कि शशन जजने सादिर किया हो<br>१५४ अपीछ किसी अदालत में बजुज़ अदालत<br>हाईकोर्ट बमूजिब जा़ब्ता फ़ौजदारी | ७ योम<br>३० योम   | तारीख़ हुक्म<br>से उस हुक्म<br>सज़ा या हुक्म<br>की तारीख़ से<br>जिसकी नारा-<br>ज़ीसे अपीछ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५५ अपीछ व अदाछत हाईकोर्ट बमूजिब मज मूअ मज़कूर बजुज उन सूरतों के जिनका ज़िक्र १५० व (१५७) में है १५७ अपीछ बनाराज़ी तजवीज़ात बमूजिब ज़ाब्ता फ़ीजदारी           | ६० योम<br>६ महीने | हो<br>इस तजवीज़<br>की तारीख़ स<br>निसका अपी-<br>छ हो                                      |

द्फ अ २३१-तमाम दर्जास्तें अपीछों की उन कागृजात स्टाम्प मुरिव्विका पर तहरीर होंगी को उस ख़ता मुल्क में रायक हों वनी नक़द फ़ीस हस्व शरह ज़ैल दाख़िल करनी होगी जैसा कि बमूजिब एक्ट रसूम अदालत हाय वृटिश इंडिया में छी जाती हैं

( इन्तिख़ाब अज़ एक्ट रसूम अ़दालत नम्बर ७ सन् १८७० ई०)

### ( जमीमादोअम )

६ जुमानतनामा दूसरी दस्तावेज इक् .... रार नामा जिसके छिये अन्रूच एक्ट हाज्। दूसरे नेहज का हुक्म नहीं है बहिदायत किसी अदाळत या हुक्म आमिल के गुज़रे-

१० मुख्तारनामा या वकाळतनामा

(११) याद्दाइत अपीछ जबिक अपीछ बनाराज़ी किसी हुक्म मुशर नामंत्र्री अर्जी दावी क या बनाराज़ी किसी डिगरी या ऐसे हुक्म के हो जो तासीर डिगरी के रखताहों और बाबत तफ्सीछ पेश किया जावे। जब वास्ते पैरवी किसी मुक्दमह वाहिंदै के हस्ब तफ़सीछ जैल गु-ज़रे ... ... ॥)

(अ) बजुन अदालत हाईकोर्ट के किसी अदालत दीवानी या फ़ीजदारी या किसी महकमह माल में या किसी कलेक्टरी या मजिस्ट्रेट या दीगर ओहदेदार आमिल के रोबरू बजुज़ इनके जिनका ज़िक इसी मद के ज़मन् हाय (ब) व (ज) में है—

(ब) किसी किमश्रेर या किसी ऐसे ओ हरेदार के रोबरू गुज़रे .... ....१) जो किस्मत का अहतमाम् अमिछाना रखता हो और माछका हाकिम आछा हाकिम आमिछ नहो—

(ज) किसी अदालत हाईकोर्ट या चीफ़ कमिश्वर या माल .... २) या दूसरे आला ओहदेदार माल या आला हाकिम आमिल के रोबरू पेश किया जावे—

(अ) बनुन अदालत हाईकोर्ट के किसी अपालत दीवानी .... ।।) या महकमह माल में या ओहदेदार आमिल के रोबरू बनुन अदालत हाई-कोर्ट या बालातर हाकिम माल या हाकिम आमिल-

(ब) किसी अदालत हाईकोर्टया चीफ़ कमिश्वर या दीगर बालातर हाकिम आमिल या हाकिम माल के रोबरूर)

दफ्ञ २३१-अगर कोई अपीछान्ट किसी मोहफ्स में फ़ैद हो तो उस को इष्टित-यार है कि अपनी दख्वीस्त अपीछ मय नक्छ फ़ैसछा अदाछत मोहत मिम जेल खानह के सुपुर्द करे और मोहतमिम मज़कूर उस दख्वी-स्त अपील को अदालत अपील में रवाना करेगा।

दफ्अं २३२-अदालत अपील इस दर्श्वास्त अपील को मुलाहिना और गोर करेगी और अगर अदालत की राय में कोई वजह दस्तन्दानी की न मालूम हो तो अदालत मनकूर अपील को बतौर सरसरी नामंत्रर करे।

दफ्अ, २३३ – और अगर वजूह कामिल समाअत अभील की बाबत पाई जाय तो अदालत अभील को इंग्लियार होगा कि उस दख्वांस्त को एक रिज-स्टर में दर्ज करके अदालत मातहत से मिसल मुताल्लिका तलब करे और एक तारीख़ भेशी मुक्रेर करके अभीलान्ट और रिस्पान्डेन्ट को करे।



| (११०) नवार्यकार्वाचारा                                        |    |                                                                              |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| रजिस्टर अपील फ्रौजदारी मुताहिका अदालत मजिस्ट्रेट दर्जह अग्वल. | 0  | कैंफ़ियत्                                                                    | मिसळ अंदाळत<br>मातहत वापिस<br>हुई२९मार्चसन्<br>१८९३ ई०                                                                    |  |
|                                                               | ٧  | हुक्म अद्गळत<br>अपछि                                                         | मिस्ट अंदाळत<br>मातहत से तक्व<br>होकर मार्च को<br>मुक्दमाय्य हुआ<br>हुक्म अंदाळत<br>मातहतको खारिङ                         |  |
|                                                               | 9  | तारीख़<br>दायरा<br>अपीळ                                                      |                                                                                                                           |  |
|                                                               | w  | हुक्त सन्।<br>अदाखत मात<br>हत मय<br>तारीख़ सन्।                              | दो माह केद<br>सक्त और<br>५०) रुप्या<br>जुमीना व<br>ब अद्म<br>अद्मय जुमीना<br>पंद्रह (१५)<br>थोम केद् सक्त<br>३ मार्चे सर् |  |
| न्।हिका ३                                                     | مو | खुळासा<br>इष्ट्राम                                                           | चुमिखिछ म्रर ज्र<br>सन्द मुमी दफ्अं<br>गळ माहा- (३०३)<br>। सिक तार्माता<br>तह चौ- हिन्द<br>शन पुर                         |  |
| रजिस्टर अपीछ फ्रौजदारी मु                                     | 20 | नाम फ़रीकेन<br>छोट   रिस्सॉडेंट                                              | IN IS B IS IN                                                                                                             |  |
|                                                               |    | अभी                                                                          | नेनसुख<br>बस्द अमीर<br>सिंह ज्ञात<br>राजपूत<br>चौहान,<br>सिकनह                                                            |  |
|                                                               | m  | नाम अदा-<br>छत जिसकी<br>नाराज़ीसे<br>अपीळ हो.                                | अंदाळत<br>मजिस्ट्रेट<br>दुर्जह दोम<br>मुल्क<br>मारवाड़                                                                    |  |
|                                                               | n  | नंबर सुक्- नाम अंदा-<br>हमा अंदा-छत जिसकी<br>छत मात नाराज़ीसे<br>हत अपीछ हो. | مو                                                                                                                        |  |
|                                                               | ~  | नंबर प्रक<br>हमा सिळ<br>सिछह बार                                             | अ<br>अंग्रे<br>अंग्रे                                                                                                     |  |

- द्रफ् अ २३४-बरोज पेशी अदालत को चाहिथे अपीलान्ट या उसके किसी मुरुतार या वकील के उजरात समाअंत करे और मुल्जिम की जानिब से जो कुळ बयान किया जावे उस पर भी ग़ोर करके जो अमर क्रीं इन्साफ़ हो हुक्म सादिर करे-याने अगर मुकहमा काबिल खारिज हो तो मुक़हमा खारिज करे या तहकीकात मज़ीद की हिदायत करे।
- द्फुञ २३५-जब इस तरह कोई मुक़ह्मा अदालत अपीलसे वसीगा अपील फ़ैंसल किया जावे तो अदालत अपीलको चाहिये कि अपने फ़ैसलेकी एक नक़ल मिसल अदालत मातहतमें रवाना करे॥
- दफ्ञ २३६ अदाळत अपीछ यह हुक्म देनेकी मजाज है कि दौराने अपीछ में उस तजनीज या हुक्मके मुल्तबी रहनेका जिसकी नाराज़ीसे अपीछ हुआ हो और अगर मुजारेम जेळखानहमें होने तो हुक्म दिया जाने कि नह जुमानत या मुचळका पर रिहा किया जाने ॥
- दफ़ २३७ अदालत अपीलको अगर मुनासिद मालूम होवे कि शहादत का लिया जाना ज़रूर और क़रीन इन्साफ है तो खुद शहादतले या किसी मिजिस्ट्रेट मातहत के रोबरू छिये जाने का हुक्म नाफिज़ करे और वह अदालत बाद लिये जाने शहादत के बाद तसदीक़ अदालत अपीलमें मुरसिल करेगी॥
- द्फुञ् २३८-उमूमन अदालत हायदेशी फ़ौजदारी को इस अमरका इक्तियार है कि अगर कोई मुकदमा अदम मुताल्लिका व मुआमलात रावजी व क़ानूनी या मुताल्लिका धर्म्मशास्त्र या शरअ मुहम्मदीके पाया जावे तो अदालत बालोमें अपनी मिसलको इस्तसवाबन रवाना करे॥
- दफ्अ २३९—जब ऐसा मसळे इस्तसवाबन् अदाळत आळा देशी में मुरिसिळ किया जावे तो उस अदाळत को ळाजिम है कि उसकी निस्वत जो हुक्म मुनासिब समझे जारी करे, और एक नक्ळ उस हुक्मकी मिलिस्ट्रेटके पास भेजदे और उस मिलिस्ट्रेट को उस हुक्मकी पाबंदी करनी पड़ेगी।
- द्फुअ २४०-हरएक अदाळत अपीळ मणाण है कि किसी हुक्म अदाळत को ख़ारिज करे या किसी इस्तगासाकी मकर समाअत का हुक्म अपनी अदाळत मातहत को दे जैसा मुनासिब वक्त हो।
- द्रफुअ २४१-अ़दालत हाय फ़ौलदारी आ़ला या महकमह ख़ास को हर तौर पर इंक्तियार हासिल होगा कि वह जिस अ़दालत हाय मातहत के क्रिसी

मुक़हमा या मन्फ़सला को चाहें तलब करके मुलाहिजा करें और वह हुक्म सादिर करें जो मुनासिब हो।

- द्फुअं २४२- चब कोई अदालत देशी किसी मुक्दमहकी नज़्रसानी कर रही हो तो कोई फरीक़ मुस्तहक़ इस अमर का न होगा कि वह रोबरू अदा-लत के असालतन् या वकालतन् उज़्रात पेश करे, मगर अदालत को इल्तियार है कि वह किसी फ्रीक़ को असालतन् या वकालतन् उज़-रात पेश करने का इल्तियार दे।
- द्फुः २४३ जब अदालत हाय आ़ला कोई मिसल तलब करे तो जिस अदालत से मिसल तलबकी जाने उसको चाहिये कि मिसल मुक़्हमांके साथ एक बयान तहरीरी जिसमें उसके फ़ैसले या हुक्मकी बजूह और कुछ वाक़आ़त उमदा जिनको मुक़्हमांके इस्तह कामके वास्ते काफ़ी समझताहो तहरीर करके अदालत आला में इरसाल करे अदालत बाला उस तहरीर पर अच्छी तरह ग़ैर व ख़ोज़ करेगी।
- द्फः २४४-जब अदालत बालासे ऐसे किसी मुकहमहमें इसलाह दी जावे तो अदालत बाला अपने फैसले या हुक्म को उस अदालत में भेज दे जिसने वह तजवीज या हुक्म सज़ा या और हुक्म सादिर किया हो और उस अदालत या मिजिस्ट्रेट को जिसके पास फ़ैसला या हुक्म अदालत बालाका पहुंचे उसकी पाबन्दी करे।

# (बाब इक्षीसवां)

## ( सज़ाय मुजिब्बज़ इ अदालत हाय फ़ौजदारी और उसकी तामील मोहब्बिस ख़ानह बरियासत हाय हिन्दोस्तानी )

- द्फ़ अ २४५-हर एक अदालत देशी को ख्वाह वह किसी दर्जह की हो उस अमर का इंग्तियार होगा कि बाद सदूर हुक्म फ़ौरन् एक वारन्ट बनाम उस ओहदेदार के जारी करे जो उस रियासत मोहब्बिस खानह का मुन्तजिम रियासत किसी रियासत से मुक़र्रर किया गया हो।
- द्फुअ २४६ वारन्ट मुर्सेळा में वह तमामी अमूर दर्ज किये जावेंगे जो मुक़दमह से मुताद्धिक हों जुर्म तारीख सजा और तादाद सजा शरह तौर पर दर्ज होनी चाहिये, ताकि मोहतिमम मोहब्बिसको अपने रिजरटरों की खानह पूरी करने में सहुद्धियत हो।

मुहर

#### नमूनइ वारन्ट

बनाम मे इतिमम मोहब्बिस रियासत अळवर-

हरगाह तारीख़ १० अक्टूबर सन् १८९३ ई० को मुसम्मी अल्फ़ख़ां वल्द अह-मदखां जात मुसळ्मान पठान सिकनह राजगढ़ इळाक्ह अळवर बमुक्हमह नम्बर ३५ सन् १८९३ ई० रोबरू मुझ मुब्बयन बिहारी छाठ मिलस्ट्रेट दर्जा अव्वळ रियासत अळवर के जुमें सरका बखानह अहमदखां सिकनह माहगंज वाके अळवर माळियत कीमती पान्सद रुपया ५०० ) मुर्तकब किया और मुजरिम करार दियागया जिसकी सज़ा मजमूञ् ताज़ीरात हिन्द के दफ़्ज़ (३८) ताज़ीरात हिन्द में मज़कूर है और उस पर हुक्म सज़ाय केद सख्त एक साळ और ईमाह का और मुबळिग पान्सद ५००) रुपया जुर्माना का हुआ अगर जुर्माना न अदाकरे तो ब क़सूर अदम अदाय जुर्माना ६ माहकी सज़ा और तजवीज़की गई है ळिहाज़ा आपको इख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी अल्फखां वल्द अहमद खां जात मुसळमान पठान को मय वारन्ट हाज़ा जेळ खानह के अन्दर अपनी हिरासत में छेकर वहां हुक्म सज़ाय मुतज़िकरह सदरकी तामीळ क़ानूनके मुताबिक़ करें॥ आज तारीख़ १७ अक्टूबर सन् १८९३ ई० को हमार दस्तख़त और अदाळतकी मुहर से जारी किया गया।

> द्स्तखत मजिस्ट्रेट

द्फ्अ २४७-हर सूरत में अगर अदालत सादर कुनन्दा हुक्म ने सिर्फ जुर्माना या बिल् एवज जुर्मीना कोई केंद्र तजवीज़ की हो जुर्माना वसूल करने के लिये वारन्ट बज़रिए कुकी जायदाद मन्कूला के सादिर करे।

द्फुअ २४८—जब ऐसा वारन्ट कोई अदालत देशी अपने इलाकृह हुकृमत के अन्दर तामील कराये या अगर उस अदालत के इलाकृ इिल्तयार से बाहर मगर उसी रियासत में बशेत कि कोई जायदाद पाई जावे वारन्ट तामील किया जावे।

# वारन्ट बिनाबरवसूछ ज़र जुर्माना बज़रिए कुकी व नीछाम

बनाम उक्षी नारायण नाज्र अदालत फ़ीजदारी राज सिरोही-

हरगाह तारीख़ २० मार्च सन् १८९३ ई० को हमारे रोबक मुसम्मी अहमदयार खां वल्द मुहम्मद यारखां सिकनह मंडार इठाका सिरोही पर इठ्जाम हंगामा ज़ेर दफ़अ़ (१६०) ताज़ीरात हिन्द साबित करार पाकर उसकी निस्वत हुक्म अदाय जुर्माना तादादी सौरुपये १००) सादिर हुआ था और हरगाह अहमदयारखां मज़कूर ने बावरफ़ इसके कि उससे जुर्माना मज़कूर तठब हुआथा गुर्माना मज़कूर या उसका कोई जुज़ अदा नहीं किया है ठिहाजा तुमको अख्तियार दिया जाताहै और हुक्म हाता है कि ककी बजरिये कृब्ना में छाने के माछ मन्कुछा ममळूक मुसम्मी अहमह यारखां यल्द मुहम्मद यारखां मज़कूर तहसीछ मंडार ज़िछा राजसिरोहीमें दस्तयाब हो—करो, और अगर अन्दर मयाद २४ चौबीस घंटे बाद बक्अ कुर्की मज़कूरके तादाद जुर्माना अदा न किया जावे तो ज़ायदाद मन्कूछा कृक शुदा को या उसकदर जुज्ब उसका जो जुर्माना वेवाक करने के छिये काफ़ा हो करो और इस वारन्ट को बाद तह-रीर इबारत जहरी बतसदीक़ इस अमरके कि उसके मुताबिक तुमने क्या कार्रवाई की और इख्तताम् तामीळ वारन्टके बापिस भेजदो—अज तारीख़ २१ मार्च सन् १८९३ ई० को हमोर दस्तख़त और अदाळतकी मुहरसे जारी कियागया ॥

- द्फ़ अ २४९—जब किसी मुजरिमकी उमर बीस (२०) बरससे कमही और अदालतसे किसी इर्तकाब जुर्म के बाअस कोई सज़ाय केंद्र तजवीज़ की गई हो तो उस अदालत को इंग्लियार होगा कि बजाय मशक़त तहरीरके उसको किसी मकतब या किसी कारख़ानह मुताल्लिका रियासत में हाजिर व मौजूद रहा करता इन्कज़ाय मयाद पढ़ने या कोई हरफ़ा सीखनेक सुपरिन्टेंडेन्ट जेलको हिदायत करे॥
- द्फुअ, २५०—जब हुक्म सज़ाकी तामीछ पूरी हो जावे तो अहिदहदार तामीछ कुनन्दा वारन्टको छाज़िम होगा कि वारन्ट को ज़हर पर इस अमरकी तसदीक छिसे कि हुक्म सज़ाकी तामीछ किसतरहकी गई और अपने दस्तखत सन्त करके अदाछत जारी कुनन्दामें वारन्टको वापिस करदे ॥
- दफ़ अ २५१-हरएक रियासत देशीमें एक फ़ैद ख़ाना उमदा तौरपर बनाया जावेगा जिसमें कैदियान आराम व आसायशके साथ रहसकें और सिहतमें भी किसी तरहकी मज़र्रत न पहुंचे ॥
- द्फ़ अ २५२-हरएक नेष्ठ खानहके छिये एकं सुपरिन्टेंडेन्ट ( मुन्तिनिम ) डाक्टर और एक इन्स्पेक्टर मुक्रिस होगा और विछिहान, तादाद कैदियान बर्कदानान रक्खे नावेंगे॥

- द्फुअ २५३-और जिन रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें कैदियान्की तादाद बहुतहैं कम हो उनका ताल्छुक अस्पताळ शहरीसे करिद्या जावेगा और बजाय सुपरिन्टेन्डेन्टके सिर्फ इन्स्पेक्टर या जेळर काम देगा ॥
- दफ्अ २५४-उन ओहदेदारान्की तक्ष्रिरी हस्व मंजूरी द्वीर होगी और एक श्राह तनख्वाह मुक्रिर की नावेगी नो द्वीर को मुनासिव माळूम हो और इनके मानरी और तबदीळीका रियासत को इख्ति-यार होगा॥
- द्फ्अ, २५५-तमाम ओहदेदारान् नेल सुपरिन्टेन्डेन्ट या अगर उस नेलखानह में सुपरिन्टेंडेंट नेल न हो तो नेलरके ताँव होंगे और उनको सुप-रिन्टेंडेंट या नेलरकी इताअत फुर्न होगी ॥
- द्रफ्अ, २५६-किसी मुरुानिम जेलको कोई चीज किसी केदीके हाथ फ़रोस्त करने या किरायेपर देनेका इस्तियार नहीं है औरन किसी किस्मका फ़ायदा हासिल किया जावे ॥
- द्फ् अ २५७—िरयासतकी जानिबसे ओहदेदारान् आछा नेळखानहको वकत् फ़बकत् मुछ।हिजा किया करेंगे अगर कोई सक्म कैदियान् के खुरो व नोश या सफ़ाईकी बाबत माछूम हो तो उसकी बनिस्वत अहकाम मुनासिब सादिर करें—कैदियान् मरीज़को अछहदा जेळखानहके किसी कमरहमें दीगर कैदियान् से अछहदा रक्सा जीवेगा और उसका मआळजा उमदा तीरपर किया जावेगा॥
- द्फुअ २५८-क़ैदियान् जेळखानाको हस्व शरह जेळ खूराक दी जावेगी ॥

## नमूना ( शरह खूराक केंद्रियान जेळ बरियासत हाय देशी )

| (गंदमकिर                | म्   |       |    |       |    |              |                        |
|-------------------------|------|-------|----|-------|----|--------------|------------------------|
| आटा { गंदमकिस<br>दोम जे | r }  | ••••  | 80 | छटांक | 4  | छटांक        | इतवार और पीरको         |
| ऐज़न् बाजरा             | •••• | ••••  | १२ | छटांक | 4  | छटांक        | मंगल और बुघको          |
| ऐज़न् जवार              | •••• | ••••  | १२ | छटांक | 4  | छटांक        | जुमैरात, जम्मा, और     |
|                         |      |       |    |       |    |              | हफ्ताको                |
| ऐज़न् मकी               | •••• | ••••  | १२ | छटांक | 4  | छटांक        |                        |
| दाल                     | •••• |       | 2  | छटांक | 2  | छटांक        | रोज़मर्रा सिवाय उस     |
|                         |      |       |    |       |    |              | दिनके जिसरोज तरकारी दी |
|                         |      |       |    |       |    |              | गई हो.                 |
| बरियां                  | •••• | ••••  | ર  | छटांक | 8  | छटांक        | हररोज़                 |
| तरकारी                  | •••• | ••••  | ૪  | छटांक |    |              | इतवार मंगळ और जुम्म-   |
|                         |      |       |    |       |    |              | इको बजाय दालके-        |
| तेल सरसोंका             | **** | ••••  | १  | छटांक | १  | छटांक        | २० नफ़र कैदियान की ज-  |
|                         |      |       |    |       |    |              | माअतको जब कि तरकारी    |
|                         |      |       |    |       |    |              | देदी है-               |
| लकड़ी                   | •••• | .**** | B  | छटांक | Ę  | <b>छटांक</b> | जब कि गीळी इस्तैमाळनकी |
|                         |      |       |    |       |    |              | जावे या जैसाकि मेडीकळ  |
|                         |      |       |    |       |    |              | आफीसर हुक्मदे.         |
| मिरच                    | •••• |       | 1  | अदद   | 1  |              |                        |
| नमक                     | •••• | ****  | 80 | गिरीन | 80 | गिरोन        |                        |

द्फुअ २५९-पौशाक कैदियान को इस किस्म की होनी चाहिये जब कोई कैदी फ़रा र हो तो हर शख्स सनाख्त कर सके।

द्फुअ २६० - केदियान को हस्ब जैल पौशाक जलखाना इसि अंग्रेज़ीमें मई और औरात को दी जाती हैं।

मदोंको थोती या छंगोटा मिर्ज़िश्च कर्ता अंगोछा कम्मल कमल का कोट औरतोंको छहंगा कुर्तीचादर चहर ( टाटकी पृश्ची विद्याने के वास्ते ) द्फुअ २६१—जेवर जेव्हलानह मैं रहे किसी दीगर अफ़्सरकी जानिव से अव्हदा रहेन का हुक्म होवे तो अ्वहदारह सकता है।

द्फ़अ़ २६२—जेळर किसी हाळत में किसी पेशाब हरफा से सरोकार न रक्खे। द्फ़अ़ २६३—जेळरको चाहिये कि हर एक क़ैदीकी मीतसे अपने अफ़सर को जळदी इत्तळाअदिया करे।

द्फुअ, २६४-जेलर को हस्व ज़ैल कुतुब द्फ्तर में हमेशा जेलकी मुरत्तब रखनी चाहिये।

(१) रजिस्टर वारन्ट (२) रजिस्टर कैदियान जो रिहा होने वाछे हैं (३) कि-ताब कसूर कैदियान जेळखानह पर (४) किताब मुआयना कुनन्दगान जेळखाना (५) बही, अश्याय बजर नक जो कैदियों से ठी जायँ।

|              | रजिस्टर वारन्ट मौसूला अदालत हाय फ़ौजदारी इलाके<br>मारवाड़ जेलखानह जोधपुर. |                         |                                           |                                                                      |                   |                                                                                                                         |                                     |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| नम्बर् शुमार | नाम नाम नाम इिल्या तारिख़ केि फियत के दिया नारन्य विह्रियत विह्रियत आया   |                         |                                           |                                                                      |                   |                                                                                                                         |                                     |  |  |  |
| अध्यक्ष      | र्दर                                                                      | २८ अक्टूबर सुन् १८९२ ई० | मजिस्ट्रेट<br>दर्जह दोम<br>मुक़ाम<br>पाळी | भारतिसंह व-<br>ह्द अमरतिसंह<br>राजपूत राना-<br>वत सिकनह<br>कदीम पाछी | सा <b>छ</b><br>३२ | स्याह रंग चेच-<br>करू बदनपर<br>खासकर शक-<br>भपर चंद दाग<br>बराबर रुपयेके<br>मौजूदहें यक<br>अंगदत दस्त<br>रास्त बुरीदहें | २९<br>अक्टू<br>बर सन्<br>१८९२<br>इ० |  |  |  |

|                                               |          |                                                                                |              |            |            |             |                   |                      | - به صورتها |   |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|---|
|                                               | ~        | तारीख<br>इन्क्ज़ाय<br>मग्राट                                                   | १६ अप्रेस    | स          | 0 18 2 9 S |             |                   |                      |             |   |
|                                               | &-<br>&- | मयाद केंद कौनसी<br>जब कि दर<br>सुरत अदान<br>होने जुमी तजवीज हुई                | मजिस्ट्रेट   | दर्जाह दोम | पाछी इछाकै | मारवाड      |                   |                      |             |   |
| रोही.                                         | 0&       | मयाद केंद   के<br>जमीना सरत अदान<br>होने जुर्मा त                              | नद रद        |            |            |             |                   |                      |             |   |
| रजिस्टर आम कैदियान मुकीदा जेळकाना राज सिरोही. | or       | जुर्माना                                                                       |              | नदारद      |            | -           |                   |                      |             |   |
| ख़ाना र                                       |          | सर्ह                                                                           | के<br>महज्   | 0          |            |             |                   |                      |             |   |
| दा जेल                                        | ٧        | शरह केद-केद सरूत<br>या केद महज्                                                | केंद<br>सरूत | म् भ       |            |             |                   |                      |             |   |
| सकी                                           |          |                                                                                |              | ٥          |            |             |                   |                      |             |   |
| देयान                                         | 9        | मयाद<br>और<br>तारीख                                                            | म् माञ्च     | 16.        | सितम्ब     | र सन्       | 8878              | vivir                |             |   |
| ाम केति                                       | w        | इतिका<br>बजुमे<br>पहछी                                                         | अन्वक ६ माह  | मत्बा      | <b></b>    |             |                   |                      |             |   |
| स्टर्                                         | مو       | र्म ५                                                                          |              | सर्का      | . 남.       | द्रुधेअ     | (978)             | ताजीरा               | त हिन्द     |   |
| रिने                                          | 20       | तारीख़ आ नम्बर नाममय वस्दि<br>मद् कैदी, दायर यत कैदी व<br>दर जेळ- उसर ज़ात मज़ | हम व पैशा    | भारत सिंह  | वल्द अमरत  | सिंह राजपूत | रानाबत सिक- (३८०) | नह कदीम पाछी ताज़ीरा | पेशा नौकरी  |   |
|                                               | m        | नम्बर्                                                                         |              | er er      |            |             |                   | T.                   |             |   |
|                                               | ~        | तारीख़ आ<br>मद् कैदी,<br>द्र जेळ-                                              | स्ताना       | १७ सित-    | म्बर सन्   | 038378      |                   |                      |             |   |
|                                               | ~        |                                                                                |              | <u>ed@</u> | le         |             |                   |                      |             | - |

|                                                    | 8  | ,                                                             | ,                                                       |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                    | 88 | डम्र                                                          | 3° ° °                                                  |
| <u>ю</u> .                                         | 80 | नम्बर<br>ब तारीख<br>साबिका<br>सज़ाका                          | २५<br>७ फरवरी<br>सन् ९३<br>॰.                           |
| ारव                                                | 0  |                                                               |                                                         |
| उ.र.                                               | 7  | सज़ा                                                          | द्रीमाह<br>के<br>सरूत<br>सरूत                           |
| ब्राना जोध                                         | 9  | नाम मुळ-<br>ज़िमात्<br>श्रीर<br>गवाहात्                       | अल्खा<br>दाद्खां<br>मुख्जिन्म<br>काळू व चेतू<br>केदियान |
| रजिस्टर सजाय जरायम मतेकबाब जेलखाना जोधपुर मारवाढ़. | w  | इस्तगासा<br>निस्बत<br>केंद्री                                 | जेरदका<br>( ३८० )<br>ताज़ीरात<br>हिन्द                  |
|                                                    | مو | नाम<br>बापका<br>मयजात                                         | मीर वा<br>हिद्खां<br>पठान<br>मुस्छमान                   |
|                                                    | 20 | नाम<br>कैदी का                                                | अ ल्खा<br>दाद्खां                                       |
| जिस्टर स                                           | m  | रजिस्टर<br>नम्बर<br>केदीका                                    | ar<br>m                                                 |
|                                                    | a  | नम्बर कैदी<br>सज्त्यापता<br>काकि क६दफअ<br>सज्याब<br>होचुकाँहै | 20                                                      |
|                                                    | ~  | तारीख<br>इतका ः<br>बजुर्म                                     | ८ फरवरी<br>सन्<br>१८९३६०                                |

|                                                    | 20 20    | दस्तकात<br>अफत्तर<br>जनरळ                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    | · ar     | स्रत्य व<br>मोइन्ह<br>क                                                                                                                      |                                                                     |
| _                                                  | ~        | तिखमीनन् जो रकम वाळगीसा दस्तासत<br>कीमत फरीस्त मान या क्य गोइंद्<br>सामानकी सामान या केदी को<br>से मस्स्र या केदी को<br>से मस्स्र या केदी को |                                                                     |
| सिरोही                                             | a-<br>a- | जो रकम<br>फरोहत<br>सामान<br>से बसुछ<br>हह                                                                                                    |                                                                     |
| नेल राज                                            | 0 ફે     | तखमीनन्<br>कमित<br>सामानकी                                                                                                                   | ·<br>S                                                              |
| मुकीदा                                             | 0        | फहारेस्त<br>सामान                                                                                                                            | कुते-<br>एक<br>पाजामा-<br>एक<br>एक<br>एक                            |
| ला केदी                                            | ٧        | तारील स<br>ज़ा व<br>तारीज़<br>रिहाई                                                                                                          | ३३४ १७ अगस्त<br>ताजी सन् ९३ है०<br>रात ८ अगस्त<br>हिन्द् सन् ९४ है० |
| मन्द्र                                             | 9        | ंम<br>हर                                                                                                                                     | ता जी<br>रात<br>हिन्द                                               |
| 표                                                  | w        | ज्ञात                                                                                                                                        | सुरा छ ।<br>मान<br>पठान<br>पठान                                     |
| रजिस्टर सामान मन्कूछा कैदी मुक़ीदा जेळ राज सिरोही। | ۍ        | वाछिद् का<br>नाम या<br>किसी<br>वारिसका                                                                                                       | मसरुह्णावा<br>अमीरुद्दीन<br>अमिरुद्दीन                              |
| 4                                                  | 20       | भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ                                                                                                        | ब भूते ।<br>ब भूते ।                                                |
|                                                    | m        | राजि<br>सद्धर<br>नम्बर<br>क्रैंदी                                                                                                            | ~                                                                   |
|                                                    | ~        | भम्बर                                                                                                                                        | 0                                                                   |
|                                                    | ~        | तारीख़<br>अमानत                                                                                                                              | १७ भग<br>स्त सन्<br>१८९३६०                                          |

| किताब मुलाहिजा जेलखाना राज सिरोही. |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| तारीख व महीना                      | हास्रात.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| सितम्बर सन्<br>१८९३ ई०             | आज के रोज़ जेळखाना का मुळाहिजा कियागया ३५२ कैदीमें २५ नज़र बीमारहें जिनका मआळजा अस्पतालमें होताहै सामान उक्कोश्चर्ब देखा गया बहुत साफ़ पाया जेळरकी खुश इन्तिजामी काबिळ तारीफ़ंह.  ( ळळमनकर्ण मिजिस्ट्रेट राज सिरोही ) |  |  |  |  |  |  |

- द्रफ़ अ २६५ दरबान व दीगर मुहाफ़िज़ान जेळको चाहिथे कि जो चीज़ जेळ खानह के अन्दर आये या बाहर जाये उसके निगरां रहें। जिन अश-यायकी निस्वत ग्रुभा हो कि जो चीज़ जेळ खानह में ळानेके क़ाबिळ नहीं है वह ळाई गई है तो फ़ौरन उसकी तळाशी छे और जेळर को उसं अमर से इत्तळाज़ दे।
- द्फ्आ २६६ कुंजी जेल खानहकी मुहीफिज़की तहबील में या जेलरके पास रहेगा।
- द्रफ़ अ २६७ जिस बक् कैदी जेळ खानह में दाखिल हो तो फ़ौरन् तळाशी लेकर हिथियार व दीगर अशयाय की जावेंगी और वह तमाम अशयाय वंगेरह उस रिनस्टर में दर्ज होंगी जिसका नमूना क़ब्ल अज़ी तहरीर होचुका है और ता इंग्लिताम् मयाद केंद्र हिरासत में रहेंगी।
- द्फुअ २६८-औरतें और मर्द जुदा २ मकान में रहेंगे ता कि बाहम मुछाकात मुमकिन नहीं।
- द्रफ़अ २६९-१२ बरस से कम उमरके छड़के दूसरे कैदियों से अछहदा रक्खें जावेंगे-जो छोग बमुक़हमात दीवानी मुक़ीद किये जावें उनके

### (१२२) मजमूआजान्तहफ़ौजदारी।

वास्ते मकान व सकूनत वंगैरह अछहदा होगा और वह कैदियान फ़ीजदारी से विद्कुष्ठ अछहदारहेंगे।

- द्फुअ २७० तो केदी सज़ाय मौत या दीगर सख्त जरायमके जेळ ख़ानह में आवें तो उनकी शब व रोज़ सख्त हिरासत व हिफ़ाज़त रखनी चाहिये — केदियान दीवानी को चाहिये कि कोई हिस्सा अपनी अशयाय खुद नोश का फ़ौजदारी वालों को न दे और न फ़रोख्त करे वर्ना केदि-यान दीवानी उन अशियायकी दिये जाने से ममनूअ किये जावेंगे जो उनको दीजाती हैं।
- द्फ़अ़ २७१-क़ैिद्यान दीवानी को क़ैद कराने वाले बिस्तर व खूराक़ वर्गेरह देवेंगे और अगर कोई चीज़ क़ैद कराने वालेकी तरफ़ से न दीजावे तो क़ैदी रिहा किया जावेगा।
- द्फ्अ २७२-जो क़ैदी मरीज़ पाये जावें और मशकृत से तन्दुरुस्ती में ख़ळ आवें तो उसको मेहनत करनेके वास्ते नहीं भेजा जावे, ऐसे मरीज़ क़ैदी अस्पताळ में ज़ेर हिरासत रहेंगे।
- द्फ़ अ़ २७३ क़ै दियान् ज़ेर तजवीज़ अपने मुळाक़ाती शरूसों के साथ मुळाक़ात वक् मुक़र्ररह पर कर सकते हैं जेळर क़ै दी के हर मुळाक़ाती का नाम व निशान पूछे और शुभा हो तो उनकी तलाशी ले और अगर वह तलाशी न देवें तो अन्दर न जाने दे।
- दफ़अ़ २७४-हस्ब ज़ैल अमूर जुर्म क़रार दिये गये हैं।
  - (१) शराब मुकतहव मुखम्मर का जेळखानहके अन्दर पहुंचाना-
- (२) तम्बाकू याशै मुनक्शी ज़हर दार जेळखानह में छाये फेंके या पहुंचाये या क़दाम करे-
- (३) कोई अहलकार जेल ऐसी अशियाय जेलखानह में फ़रोस्त करे या इस्तैमाल होने दे या अआनत करे तो मिनस्ट्रेट या हाकिम फ़ीजदारी को ६ माह या जुर्मानह २००) दो सी हपये या हरदो सजा तजवीज़ करने का इस्तित्यार है— दफ़अ़ २७५—अफ़आ़ल मुन्दर्जह ज़ैल जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी जेलके क़रार दिये गये हैं—
  - (१) नाफरमानी क्वाअद जै.छ (२ या जबर मुजर्मानह केंदी (३) तोहीन अहरूकार या केंदी अज़ केंदी (४) मेहनत से बचने के छिये अपने आपको ना काबिल कार करना (५) तमलब

इन्कार काम् से (६) बेड़ी या जंगलह का रेतना या काटना (७) गुफ़ळत व सुस्ती किसी काम में (८) अमदः बद इन्तिजामी किसी काम में (९) साज़िश फ़रार या इयदाद फ़रार या इतकाब दीगर जरायम् मिन् जुमला जरायम बाला के (१०) अमदः इतक्सां रसानी माल जेलकी।

- द्फ्अ, २७६ सुपरिन्टेंडेंट जेळ हस्व जैळ सजाएं केंदियान जेळ पर आयद कर सकता है। (१) केंद ता यक हफ्ता (२) केंद मज़ीद ता सह (३ योम) व कमी ख़ूराक़ (३) सज़ाय वेद ता ३० ज़र्ब (४) मशकत सख्त ता हफ्त योम।
- द्फ़ अ २७७-अगर किसी कै ़ी से पैदर पै जरायम वकू अ में आयें तो सुपरिन्टे-न्डेन्ट जेळ को चाहिये कि अपने कैदी को मिलिस्ट्रेट के हुनूर में चा ळान करे और वह मिलिस्ट्रेट हस्ब जैल सजादेगा।
- (१) फेंद सियासतखानह या पाब जूळाना ता शश (६) माह, (२) सना हाय बेद ता ३० ज़र्ब (३) केंद्र सख्त ता शश (६) माह।
- द्फ़ अ २७८ जब किसी अहल्कार जेल की जानिब से किसी कैदी के साथ बद सल्की की जावे तो वह ब हुक्म सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ता यक सद (१००) रुपया जुर्मानह का सजावार हो सकता है और मिनस्ट्रेट के इजलास से दो सी २००) रुपये ता केंद्र यक १ माह या हर दो सजाएं।
- द्फु अ २७९—जो कैदी कम उम्र हों उनको मुख्ति छ फ़ किस्म के काम उनकी की विग्रे विग्रे का छिहाज़ करके सिसाथ जावें (१) नश्रारा पेशा याने स्नाती का काम (२) छोहार का काम (३ दर्जी गरी (४) द्री व काछीन बाफी (५) कुफ़्शगर याने, मौची (६) ताछीम निवेदत व ख्वान्द ।
- द्फ्अं २८०-यह काम उन कैदियान माहरीन जो फ़नूनके तबस्सुछसे सिखाये जावें जो उस वक्त जेल खानहमें मुकीद हों और इस कारखानहकी तरक़ी और बहबूदीके वास्ते रियासतसे वक्त् फ़वक्त दस्तूरुष्ठ अमल जारी होते रहें॥

#### (१२४) मजमूआजाब्तहफ़ीजदारी।

# बाब बाईसवां । ( मुत फ्रैकात )

- दुफ़ंअ २८१-जो छोग अपनी जोज़ह व अत्फ़ाछको (बावजूद इस्तताअ़त काफ़ी होने) या किसी बल्डुल हलाछ या हरामकी पर्वरिशसे जो अपनी पर्वरिश खुद न कर सकते हों ग़फ़लत करे या पर्वरिशसे किनारह कशी या रूपोशी करे तो ऐसे शल्सको हाकिम अ़शलत जो आला दर्जहका हो इन्दुल सबूत ऐसी ग़फ़लत या इन्कारके हुक्म मुनासिब दे सकता है कि जेज़ह व अतफ़ालके वास्ते एक रक्म हस्ब हैसियत उस शल्ससे माहाना दिलाई जावे जिसकी तादाद ज़ियादासे ज़ियादा ५०) पचास हमये होगी॥
- द्फु २८२ ऐसा कफ़ाफ़ हुक्म की तारीख़ से क़ाबिछ अदा होगा अगर कोई शरूस बावजूद ऐसे हुक्म सादिर होने के कोई रक्म मुक्रेरा माहाना अदा न करे तो हाकिम अदाळतको इिक्तियार होगा कि रक्म मुक्रेरा को जबरन मिसल जुर्माना बसूल करके दिलाये निस्वत चाल व चलन फ़रीकेन के और दीगर हालात द्बीरह बद् चलनी वग़ैरह ख़ातिर ख़्वाह तौर पर अदालत को अन्दाज़ा करलेने चाहियें वनों ऐसे हुक्म के इनिफसास का हुक्म दिया जावे।
- द्फ़ अ २८३ कोई औरत पर्शनशीन जो अदालत की हुनूरी के नाकाबिल हो वह अपने बाप या किसी और सर परस्त के ज़रिए से कार्रवाई करने की मज़ाज़ होगी-ऐसे हुक्म की एक नक़ल बिला उजरत उस फ़रीक को दी जावेगी जिनकी पर्वरिश के वास्ते हुक्म नाफ़िज़ हुआ हो।

- द्रफ़ अ २८४—तमाम ज़रहाय जुर्भाना व नीज़ दीगर की म जो अदालत में वसूल हों वह अदालत के एक रिजस्टर में हर रोज़ जमा होकर ख़ज़ानह राज में या किसी तहसील राज में जमा कराये जावेंगे और उस पर जमा करने वाले के साफ़ तौर पर दस्तख़ंत हुआ करेंगे—कोई रक़म अदालत में न रक्खी जावेंगी।
- द्फुअ २८५-तमाम आमदनी अदालत की बतरीक मन् क्रूर नमा हो जाया करेगी ऐसी आमदनी के नमा करने के दो रिनस्टर मुक्रेर होंगे।
- , द्फुअ २८६-रिजिस्टर नम्बर अव्वछ में तफ्सीछ आमदनी की दर्ज होगी-रिजिस्टर नम्बर दोममें स्तसार उस किताब का दर्ज होगा और दस्तख़त वग़ैरह रिजिस्टर मुस्तसरमें छिये जावेंगे ॥
- द्फुअ २८७-नो रक्म अदालतमें दाखिल होगी उसकी उसी वक्त एक रसीद दाखि-ल कुनन्दा को दी नावेगी नक्ल सानी दफ्तर में रहेगी।



| ( 8                                                                                   | २६             | ) मजमूआज़ाब्तहफ़ौजदारी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---|
| माङ                                                                                   | 28             | र्कम क्षेत्रेवालेके<br>दस्तेखत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |   |
| H                                                                                     | 2              | र्रेतसम् तस्त्रान्।<br>क्रिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |   |
| रजिस्टर मुफ्सिस आमदनी मुनाह्निका मजिस्ट्रेटी दर्जह अन्वल मुक्नाम नागोर इलाक़ै मारवाड़ | 30             | मीं<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | (-125      |   |
| 恒                                                                                     | 3              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0          |   |
| 표                                                                                     | ११ १२ १३ १४ १५ | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0          |   |
| 149                                                                                   | 2              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0          |   |
| 100                                                                                   | 8              | ्ट वेगर सूम अंदाखय<br>• वेगर सूम अंदाखय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5          |   |
| अ व                                                                                   | 808            | . चीर्गार रसूम अंदाख्य<br>. व्हर्गार रसूम अंदाख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>        | 6          |   |
| 45                                                                                    | 0~             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | _          | ļ |
| (रे)                                                                                  | 0              | तल वाना वाना कराय जाय जाय जाय जाय जाय जाय जाय जाय जाय ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0          |   |
| मजिल्हे                                                                               | 2              | तिल<br>बाराय<br>बार्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0          |   |
| मुन्।ह्रिक्।                                                                          | 9              | . भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0          |   |
| नी सुन्                                                                               | w              | तळबा-<br>नः ब्रा<br>य ग्वा-<br>ह<br>ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | <b>(1)</b> |   |
| आमद्                                                                                  | حو             | द्ख्वी- तळबा- तळबा-<br>स्त फ़ौ- ना बरा ना बरा<br>जदारी य मुळ य गवा-<br>ज़िम ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | =          |   |
| ,स्सिछ                                                                                | 20             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | •          |   |
| टर भुष                                                                                | m              | दिस्वी-<br>स्तियुत<br>फ्रिका<br>त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 7          |   |
| रजिस                                                                                  | ď              | नाम दाक्ति-<br>छ कुनन्दाव<br>कैद नाम<br>फ्रीकेन<br>मार्सिह<br>कामअ-<br>मीरसिंह<br>करीमखांब<br>ह्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बनाम अभी<br>रुद्धा |            |   |
|                                                                                       | ~              | तारी स<br>सम्भाव<br>तिस्त्र स्थाप<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>सम्भाव<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स् |                    |            |   |

|                                                                             |          | .6///                                    | <b>रु</b> जन्दल ।          | ( १२७) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|--------|
| ha+                                                                         | 2        | दस्तख्त<br>रक्रम छेने<br>बाछेके          | परा) जबाहर मनोहरळाळ<br>खाळ |        |
| मारवा                                                                       | 9~       | द्रत<br>ख्त<br>जमा<br>करने<br>वांछेके    | जवाहर<br>ठाळ               |        |
| खांके                                                                       | w-       | म                                        | 431                        |        |
| H-/                                                                         | 2        |                                          |                            |        |
| 臣                                                                           | 30       |                                          | <u> </u>                   |        |
| 1                                                                           | १३ ४४ ६१ |                                          |                            |        |
| प्रका                                                                       | ~        | ्मि <u>भी।</u> हा                        | 0                          |        |
| । व्वस                                                                      | ~        | ज़्र्<br>माना                            | 65                         |        |
| मुख्त्सर ) आमदनी अदाखत मिनस्ट्रेटी दर्जा अन्वल मुक्ताम नागीर इलाक़ै मारवाड़ | 0 %      | दीगर<br>रहूम<br>अदा-<br>छत               | 0                          |        |
| न्हेंदी                                                                     | 0        | ख़्राक्<br>मना<br>हान्                   | 2                          |        |
| उत मि                                                                       | >        | तछ<br>बाना<br>ब्रुक्ती<br>जाय<br>दाद     | 0                          |        |
| अंदा                                                                        | 9        | तळ<br>बाना<br>बराय<br>बार्ट              | 0                          |        |
| ामदनी                                                                       | us       | तळवा<br>नाबराय<br>ऐछान<br>हाज़री<br>गवाह | 0                          |        |
| सर्) अ                                                                      | مو       | तक<br>बाना<br>बराय<br>गवाह               |                            | ·      |
| मुख्यं                                                                      | 20       | तछ<br>बाना<br>बराय<br>मुछ्<br>ज़िम       | ]                          | ,      |
| रजिस्टर (                                                                   | m        | द्ख्यां<br>स्त भूः<br>नदारी              | 0                          |        |
| 4                                                                           | , or     | दर्ख्युं<br>स्त भु<br>ख्तुंसर्           | -                          |        |
|                                                                             | ٠.       | तारीख़<br>माह ब<br>मन्                   | २७ सि<br>सि ९३             |        |

नम्बर अब्बल रसीद उस रु पये की जो अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जंह अन्वल युकाम नागीर इ लाके मारवाड में दाखिल हुआ

**बाज के रोज अमीरुह्लाने इस अ**र्द दाछत में मुबाछिग ५० ) पचास रुप ये सिक्कह कळदार बाबत जुर्माना है नो इस अदालत से किया गया दा-ख़िल किये इसिछिये सनदन् पर्चा र सीद् हाजा दाख़िल कुनन्दा को दिया गया । दस्तखत-रतनलाल स्ट्रेट दर्नह अञ्बल नागार-दस्तख़त-बिहारी छाछ सर्रिवतहदार ट्र अदालत नागौर-

आन तारीख़ ६ सितम्बर सन् १८९३ ई० को हवाछ की गई। 🎉

नम्बर अव्वल रसीद उस रुपये की नो अदालत मनिस्ट्रेटी दर्ज ह अन्वल मुकाम नागोर कह मारवाड़ में दाखिल

्रिआज के रोज़ अभीरुद्धाने इस अदा छत में मुब**लिंग ५०) पचास** रूपये **डिसिकह कलदार बाबत जुर्माना जो** ड्रिस अदाळत से किया गया दाखिल किये इसिछ्ये सनदृत् पर्चा हाजा दाख़िल कुनन्दा को दिया गया। दस्तख्त-रतनलाल मिनस्ट्रेट दर्नह अव्बल नागोर-

दस्तख्त-बिहारीछाछ सरिइतह-दार भदालत नागोर-

आज तारी म ६ सितम्बर सन् 🕮 १८९३ई० को हवाळे की गई।

नम्बर (१) अञ्बल खनानची साहब-खनाना सद्र-रान मारवाड-बराह मेहबीनी हामिळ चिक हाजा को मुबल्लिंग पचास ५०) रुपये बा बत इनाम गिरफ्तारी इहितहारी नामी चाँद खां डैकेत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें। अछम-र्कूम २० दिसम्बर् सन्१८९५ ई०

अलञ्बद कन्ह्याळाळ सर्दिश्तह दार अदालत फ़ौनदारी जोधपुर अळअंब्द काञ्चीराम हाकिम फ़ौजदारी

( नम्बर ) १ ) अव्बल खाननची साहब खनाना सद्रराज-मारवाड

बराह मेहर्बानी हामिल चि कहाजा को मुबछिग पचास५०)रुपये बाबत इनाम गिरफ्तारी इहितहारी नामी चांद खां डकेत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें अल्मर्कूम २०दिसम्बर सन्१८९५ई०अल

कन्हेळाळ सर्रिश्तहदार अदालत फ़ीजदारी जोधपुर-अल्अब्द

काशीराम हाकिम फ़ौजदारी

- द्फुञ्ज २८८—तमाम रिनस्टरों और रसीदें और नीज़ दाख़ळह जातको एक आछा महासब रियासतका साल में कम अज़कम चार मर्तवा मुलाहजा कि-या करेंगे और हिसाब को जांच पड़ताल करनेके बाद हर एक किताब हिसाब पर अपने दस्तखृत सब्त किया करेंगे।
- द्फुअ २८९-रिजिस्टर मुफ्सिल और मुख्तसरके खानह बहुत ज़ियादह छपवाये जायँ ताकि जिस कदर आमदनी अदालत में बढ़ती जावे उनके न.म जुदागानह खानों में तहरीर होते रहें।
- द्फुअ २९०-तमाम अदालत हाय फ़ौजदारी वाकै रियासत हाय देशी में माहवारी नक्शा मुक्हमात फ़ौजदारीके तैयार होकर अदालत हाय बाला में भेजे जाया करेंगे और उनकी जांच पड़ताळ अदालत बाला से ब इत-मीनान् तमाम की जावेगी और जो नुक्स पाथे जाय उनकी अस-लाय बज़रिए सर्व्यूलरकी जावेगी ताकि तमाम अदालत हाय मात-हत आयंदा गाफिल न रहें।
- द्फुअ २९१ जब कोई मुक्दमह ऐसा मालुम होवे कि जिसमें किसी किसमित बे इन्साफ़ी बे कायदगी पाई जावे उसकी अदालत आला बिला तवकु फ अदालतमें तलब करके मुलाइजा करनेकी मजाज़ है और जो सुक्स या नुक्स मालूम होवे उसकी फौरन हिदायत मुनासिव की जावे।

| (१३०)                                                                                                                                     | मजम्आजाब्तहप                                                                            | होंड    | बदारी।                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | T :-                                                                                    | 30      |                                                                                                                          |
| सिरोही                                                                                                                                    | तादाद की फ़िय<br>तमाम अज्ञान<br>अक्ट्रिसा निव<br>त फ़ै अदाख<br>दारी म- त आ<br>रफ़्स् छा | ar<br>~ | 0 0                                                                                                                      |
| म<br>स                                                                                                                                    | श्रीसद<br>हरएक<br>मुक्द<br>महकी<br>जरत<br>जवीज़ी                                        | 2       | १५योम                                                                                                                    |
| गफ़ीसर                                                                                                                                    | ज़ियादह<br>असंह कि<br>सी शहा<br>सा जो हि<br>रासत में<br>महीने<br>लेतक हो                | 88      | २० मही अ                                                                                                                 |
| नक्शह अञ्चल नम्बर् माहवारी<br>मुक्दमात फैंजिदारी मुतदायरा व मन्फ्सला अदालत जुड़ीशल आफीसर मुक्गम सिरोही<br>बाबत माह नवम्बर सन् १८९४ ईस्बी. | तादाद अ-<br>शस्क<br>अन्दरू<br>माहज़र<br>तम्बीम्<br>है।                                  | °~      | e d                                                                                                                      |
| नक्शह अञ्चल नम्बर् माहवारी<br>री मुतदायरा व मत्फ्सला अदालत ज्<br>बाबत माह भवम्बर्सत् १८९४ ईस्बी                                           |                                                                                         | 0       | 3° m                                                                                                                     |
| म्बर्म<br>फुसला<br>सन् १८                                                                                                                 | तादाद<br>सुक्द्रमा<br>त जर्भ<br>तामकी<br>जियादा<br>असी                                  | >       | ~                                                                                                                        |
| मञ्चल न<br>विमन्                                                                                                                          | तादाद<br>मुक्द्वमा<br>त जो<br>एक माह<br>से ज़िया<br>दहते                                | 9       | m                                                                                                                        |
| क्शह ब<br>द्वाप्य<br>त माह                                                                                                                | सुकृह्म।<br>त ज़रत<br>नवीज़                                                             | w       | 0 20                                                                                                                     |
| न<br>नदारी म्<br>बाब                                                                                                                      | मुक्दमा<br>त मन्<br>फ्रह्मछा                                                            | ۍ       | 0 0                                                                                                                      |
| तत क्रै                                                                                                                                   | सुकद्दमा स्<br>त सुतदा<br>यरा और<br>मृतकिछ<br>भूति                                      | 20      | 9                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | तादाद<br>संकह्नमा<br>त जो<br>माह गु-<br>ज्यतास<br>भेपतन                                 | m       | ٠                                                                                                                        |
| नक् <b>श</b> ा माहवारी                                                                                                                    | तफ्सीळ<br>इक्तिरात                                                                      | ď       | दो बरस<br>की कैश्स<br>क्त और<br>एक हजार<br>रुप्या तक<br>जुर्माना                                                         |
| नक्ष्य                                                                                                                                    | नाम<br>अद्खितका                                                                         | ~       | जूहीशळ दो बरस<br>भाफीसर या की के दस<br>मिनस्ट्रेट स्त और<br>दर्जह अव- एक हजार<br>छ मुकाम रुपया तक<br>सिरोही सु- जुर्माना |

|                                                                                                                                                  |     | <b>ाहस्सहअ</b> व्वल                                                                                                           | । · (१ <b>३१</b> )                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | 9   | कैफ़ियत कि कैफ़ियत हुकूमत कैफ़ियत अ़दाळत<br>हैस बिनापर थो:<br>या भारी सज्:<br>जवीजकी गई<br>जित.                               | ,                                                                                              |
| नक्शा नम्बर (२) अ़दालत फौजदारी.<br>नक्शा मुक्हमात मन्फसला अ़दालत मजिस्ट्रेटी दर्जेह दीम मुकाम पाली<br>इलाकै मारवाड़ बाबत माह अक्टूबर सन् १८९३ ई॰ | us- | कैभियत हुकूमत                                                                                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | ۍ   | कैफ़ियत कि<br>किस बिनापर थो-<br>ड़ी या भारी सज्<br>तज्वीजकी गई<br>और नीज़ दीगर<br>हाछात.                                      | मुळाज्म सः<br>क्री भेशा और पह-<br>ळेकी अंदाळतसे<br>एक हफ्ताकी केंद<br>का सजावार हो<br>चुका है. |
| नक्शा नम्बर ( २ ) अ़दाछत फौजदारी.<br>IIत मन्फसछा अ़दाछत मजिस्ट्रेटी दर्जेह<br>क़ै मारबाड़ बाबत माह अक्टूबर सन् १                                 | ဘ   | तजनीज़<br>सिंधः<br>सममय                                                                                                       | १२ माहकी क़ैद<br>प्रख्ने और ५०)पचाप्त<br>हपये जुर्माना कियागया<br>२० अक्टूबर सन<br>१८९४ ई.     |
| नक्शा नम्ब<br>हहेमात मन्फसर<br>इलाक़ै मारदाड़                                                                                                    | m   | जुर्म सुर्तकवा नतीजा<br>मयद्फाताज़्रात अदाळत फ़ौजद<br>हिन्द् याखास का-ज़ा या दूसरा हु<br>नून सुरूतसुरुभ-तारीख़ फ़ैसछा,<br>मर. | सक्तें ज़ेर दफ्ता<br>( ३८० ) तानी-<br>रात हिन्द माछि-<br>यतनुराय २००)<br>हपया.                 |
| नक्शा स्                                                                                                                                         | æ   | स्तर्गास और<br>मय तादीख़                                                                                                      | भाराखों बनाम बहा-<br>दुरशाह १८ अक्टूबर<br>सन् १९९४ ई०                                          |
|                                                                                                                                                  | ~   | नम्बर् सुक्द- नाम मु<br>मात रजिस्टर् फी सुर्छाज़म<br>नदारी.                                                                   | 2                                                                                              |

| इस्तफ़स | इस्तफ़सार मुक़द्दमात फ़ौजदारी जिनकी ज़ेर तजवीज़ीको<br>ज़मानह दो माहसे ज़ियादह गुज़राहो |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

द्फुअ २९२-अळावा इन नमून६ जातके जो इस मजमूअ में मौका बमीका मुन्दर्ज हुये हैं आम तौर पर तमाम रिजस्टरोंके नमूने इस बाबके मुताल्लिक और तहरीर किये जाते हैं जिनको रियासत हाय देशी जिसकदर मुफ़ीद और मुनासिब समझें अपने २ इळाके हुकूमतमें मुर्गव्वज कर सकती हैं।

द्फुअ २९३-गवाहानको जो किसी अदालत हाय देशीभें अदाय शहादतके वास्ते तल्ल किया जावे ख़ूराक ताक्रयाम और ख़र्चा आमद व रफ्त ब तरीक जैल देना चाहिये-अहातह बंगाल, बंबई, अजभेर, मेरवाड़ा में शरह ख़ूराक गवाहान् व मुस्तगीसां व ख़राजात रेलवे वंगैरह जिनका इस्तसार जैलमें दर्ज है-मुक्रेर हैं।

### अहाता बंगाछ।

(अ) वास्ते आम मज़दूरान् हिन्दोस्तानीके दो आना योभियां मय अदने दर्जह किराया रेळवेके-

- (ब) बराय हिन्दोस्तानी आ़ला दर्जह के।) चार आने योमिया ख़राक़ और तीसरे दर्जे रेळवेका किराया-
- (ज) बराय यूरोपियन और हिन्दोस्तानी जो सबसे आला रुतबा रखते हैं दूसरे दर्जह का किराया रेळ मय ख़राकु जो एक रुपया से ज़ियादा न हो-
- (द) हस्व ज़ैल गवाहान्को याने अहल पेशा व हफ़ा मिसल इवासाज़ या क नून पेशा उनके वास्ते हालात पर गोर करके देना होगा ॥
  - (ह) मुळाजिमान् गवर्नमेंट को सिर्फ़ सफ़र खर्च दिया जावेगा॥

## अहाता बम्बई।

|                                                 | अहळ यूरोपियन व मशर-<br>कीहिन्द |                   |                                 | İ               |                     |               |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|--|
|                                                 | द्जी अ-<br>व्वळ                |                   | दर्जी<br>सोम                    | दर्जा<br>अञ्चल  | दर्जा<br>दोम        | दर्जा<br>सोम  |  |
| सफ़र ख़र्च<br>ज़रिए रेळ<br>सफ़र जरि-<br>ये सड़क | दर्जा अ-<br>व्वस्र             | U आने<br>फ़ी माइछ | दर्जी सोम<br>=) आने<br>फ़ी माइछ | द्नी अ-<br>व्वल | । ) आने<br>फ़ी माइल | =) आने        |  |
| सफ़्र<br>समंदरी                                 | कामिछ खर्च राह                 |                   |                                 | कामिळ खर्च राह  |                     |               |  |
|                                                 | फ़ी योम                        | फ़ी योम<br>१)     | फ़ी योम<br>॥)                   | फ़ी योम<br>१)   | फ़ी योम<br>॥)       | फ़ी योम<br>।) |  |

### अजमेर मेरवाडा।

इंग्लितसार अन् नोटी फ़िकेशन नम्बर (२५९२) आई मवर्रेख्ह ३० नौलाई सन् १८८६ ई.

- (२) शरह मजकूरुळ सदर इस्ब जैळहें-
- ( अ ) बराय जमाञ्जत मज़दूरान मेहनती =) दो आने योमियां-
- (ब) बराय हिन्दोस्तानियोंके जो आछा दर्जह का रुतवा रखते हैं।) चार आने योमियां-

#### (१३४) मजमञाजाब्तहफीजदारी।

(ज) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और आ़ळा हिन्दोस्तानियोंको बिळिहान् हाळात असवाब तहैयर आमतौरपर ३) रुपये योमियां से ज़ियादा न होगा-मगर अदाळत को किसी खास मुकहमहमें ज़ियादा निख़ मुकर्रर करनेका डिल्तियार हासिळ है।

#### (रेलवे सफ्र खर्च)

- (अ) जब कि सफ़र बज़िरए सड़क कियाजावें तो वह खराजात जिनकी तादाद चार।) आना फ़ी माइल तक महदूद है—
  - ( ब ) जब कि सफर कल या किसी कदर ज्रिये रेल किया जावे-
  - (१) बराय हिन्दोस्तानियोंके आम तौर पर किराया रेल अदने दर्जहके-
- (२) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और हिन्दोस्तानी जी इज्ज़त को दर्जह दोम का किराया रेळ मगर अदाळत को इिक्तियार है कि अगर चाह तो अन्वळ दर्जह का रेळ का किराया अता करें जब कि उन अश्रासाने इज्ज़त व रुतबाके ळिहाज से अन्वळ दर्जहकी गाड़ी भें सफर किया है—

यह ख़र्ची खूराक उन मुक़द्दमात में देना होगा कि मुक़द्दमात में पुळिस दस्तन्दा-ज़ी कर सकती है या जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती।

- दफ्ञ २९४ चूंकि अक्सर रंडियों कसबियों और नीज़ दीगर अशलास ने रियासत हाय देशी में ब दस्तूर कर रक्ला है कि शरीफ़ घरानेकी छडिक यों को वर्ग्छान कर चकछों और अड्डों में वरसों मुख़फ़ी रखकर अपने पेशाकी तरफ़ उनको मुख़ातिब कर छेती हैं और अक्सर रजीछ और ग्रीब कौमें अपनी रज़ामंदी से कुछ मावजा छकर अपनी छडिकियों को ऐसी कसबियों रंडियों नीज़ और दीगर अशल्खासके हवाछे करदेती हैं इसिछिये हर एक दर्जहके मिनस्ट्रेटको ऐसी औरतों और छड़िकयोंको आज़ाद करा देनेका इिक्त्यार-हासिछ है और बश्र्त सबूत उनको हस्ब कानून मुरिवजा रियासत सज़ा देनी चाहिये।
- द्फुअ, २९५-अदालत हाय देशी आलाको उन मस्तूरात इन्ज़तदार और पर्दानशीन के वास्ते जो उस खता मुल्कमें मसकन गर्ज़ी हों असालतन् या व कालतन् हार्ज़िर अदालत होनेकी बाबत मुनासिब अहकाम सादिर करने चाहिये।

- दफ्अ २९६-जब किसी शख्स या अश्रखासकी निस्वत सुवाह फाशी हो कि वह किसी ऐसे फैलके मुर्तकव होंगे जिससे दर हक़ीक़त नक्स अमन या बळवा जरायम संगीन या मूजिब हिलाकत होगा या बाद सज़ा दिये जानेके किसी शख्सकी निस्वत मुफ्सिदापरदाजी का मुक़रर पूरा तकेयुन होतो ऐसी रिपोर्ट या इत्तलाओं होने पर अदालत मिनस्ट्रेट दर्जह दोम व अव्वलको इिल्न्यार है कि ऐसे अश्रखासके नाम समन या अगर मुक़द्दमाकी हालत संगीन पाई जावे ते। वारन्ट इस मज़्मून का जारी करें कि मुल्जिम असालतन हाजिर अदालत होकर इस अमरकी वजूह बयान करे कि उस से मुचलका हिफ़्ज़ अमनी या नेक चलनी क्यों न लिखवाया जावे।
- द्फ् ३ २९७ ऐसे समन या वारन्ट जारी होने पर बरेज़ मुक्रेंर अदालत मुल्ज़िम से वजूह द्यांपत करेगी अगर जवाब काफी हो और अदालत को भी इतमीनान होने कि वजूह माकूल नहीं और कोई सबब क्वी ज़मानत लिये जानेका नहीं पाया जाता तो अदालत को अपनी क्लम खास से फ़ैसला कल्लमबंद करना चाहिये और मुल् ज़िम को चले जाने के हिदायत को जाने।
- द्फ़ अ २९८ वर्ना अदालत को सबूत दीगर हासिल करने के बाद मुल्जि़म को हुक्म देना चाहिये कि इस कदर मयाद के वास्ते नेकचलन रहने या हिफ़ ज़ अमन रखने के लिये मुचलका मय ज़मानत तादादी इस कदर रुपये का दाखिल करे व बसूरत दीगर इस कदर अर्सह तक केंद्र सर्वत रहे।
- दफ़ अ २९९ ऐसे मुक़ हमों की मयादों में इस बात का छिहाज रखना चाहिये कि किसी सूरत में नेक चछनी की ज़मानत के बाबत छै माह से ज़ियादा अर्सह तक क़ैद न होगी वह क़ैद महज़ होगी और ज़मानत हिफ़्ज़ अपनी एक साछ से ज़ियादा अर्सह के वास्ते न होगी और वह क़ैद सरवत होगी।

## नमूना मुचलका हिफ्ज़ अमनी या नेक चलनी ।

हरगाह मुझ कृष्ण नारायण वरूद विष्णु स्वरूप नात ब्राह्मण सिकनह उद्य पुर हाल मौजूद शबूगंज इलाके राज सिरोही को इस मज़मून का मुचलका लिखने का हुक्म हुआ है कि मैं व मुकाबिले हुनूर महाराव साहव बहादुर विलि राज सिरोही दाम इक्बालहम और हुनूर ममदूहकी जुमला रिआयांक साथ मयाद के माह तक नेक चलन रहूं लिहाज़ा इस तहरीरके ज़िरएसे इक़रार करता हूं कि मैं मयाद मज़कूर तक व मुकाबला हुनूर ममदूह दाम इकबालह और उनकी जुमलह रिआयांक साथ नेकचलन रहूंगा और अगर इसमें कसूर करूं तो मुबलिग पचास ५०) हपये हुनूर महाराज साहव बहादुर वाली ।रियासत सिरोही दाम इक़्बाल हमकोबतौर तावानके दूं॥ अल्मकूंम १७ फरवरी सं० १८९३ ई०

अलअंब्द

गवाह शुद

गवाह शुद्

कृष्ण नारायण

राम स्वरूप

ग्फूर खां

मैं अशरफ़ी छाछ बन्तिए तहरीरके इक्रार करता हूं कि मैं मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूर सदर का जामिन इस बात का होता हूं कि मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूर मथाद मस्तूरके अन्दर हुनूर महाराव साहिब बहादुर दाम इक़्बाछहम और हुनूर ममदूहके जुमछह रिआया के मुकाबछेमें नेक चछन रहेंगे और अगर नाम्बुदी उसमें कसूर करे तो मैं जिम्महवार होताहूं कि हुनूर दामइक़्बाछहूको मुब्छिग ५०) पचास रुपये बतौर तावानके अदाकक फ़क्त।

अल्मर्कूम १७ फ़रवरी सन् १८९३ ई०

अळञ्द

गवाहशुद

गवाहशुद्

अश्मीलाल

रामस्वरूप

गफूरखां

द्रफ् ३००-नुम्हा अहकाम और फैसलों और दस्तावेज़ातकी नकलें फ़रीक़ैन को या किसी दूसरे शब्सको जिसका ताल्लुक़ ऐसे मुक़द्दमातसे हो व अख्ज़ उज़रत मुक़ररा दी जावेंगी और फ़ीस हस्ब तरीक़ ज़ैल क़ाबिल वसूल होगी।

## खुळासा सर्क्यूछर नम्बर ( ८४ ) नकूछ नवीसान् ।

- दफ़ा (१०) हरएक नक्छ तजवीज या हुक्म अदाछत फ़ौजदारीके उनवांमें मरातिब फ़ैसला ज़ैल तहरीर पावेंगी—
- (अ) वह अदालत कि जिसमें फ़ैसला मुक़हमहका हुआ मयनाम और इिलत-यारत हाकिम मुजिन्न और जब कि वह अदालत महक्रमह अपील हो तो नीज़् नाम और इिलतयारात् उस हाकिमके कि जिसके हाकिमकी नाराज़िसे अपील हुआ मय तारीख़ हुक्म मज़कूरके लिखना होगा—

- ( व ) मुस्तगृीस और मुस्तगासा अछिया का नाम बक़ैद विद्यत व पेशा व नाय सकूनत मय तहसीछ व नि्छा-
- (ज) वह जुर्म जिसका इर्तकाब हुआ और हुक्म सज़ा जो सादिर कियागया-द्फ्अ़ (११)—जब नक्ळ फेसळजात या अहकाम बग़रज़ अशीळ अता किये जावें तो तस्ते काग़ज़ के जिस पर नक्ळ की जावें वह किताब की शकूळ में नत्थी किये जावें और एक दूसरे के सिरे से छपेट बार हळद्का के शक्छ में न जोड़े जावें—
- दफ्अ (१२) -- नक्छनवीस नक्छ को तैयार करके उस अफ्सर को वापिस करेगा कि जो वास्ते छेने और मंजूर करने दर्खास्त नकूछ के मुक्रेर हो बर वृक् बसूछ नक्छ के सायछ बुछाया जावेगा और नक्छ उसकी हवाछे की जावेगी और अगर मिन्जुमछा ज्र उजरत मदख्छा के कुछ रुपथा फाजि़छ रहा हो तो वह भी उसको दे दिया जावेगा छेकिन नक्छ देने से पहछे चाहिये कि नक्छ पर और नीज़ रजिस्टर में मुरातिब ज़ैछ दर्ज हों।

## (राजिस्टर नकूल कागुजात व दस्तावेजात)

|  | तारीख़<br>गुजरने<br>द्ख्वास्त<br>नक़ळकी | वापसी बग़र | तारीख़<br>अद्ख़ा<br>छ मुना-<br>सिव<br>स्टाम्प |  | नाम<br>नक्छ<br>नवीस | तारीख़<br>नक़छ-<br>की तै-<br>यारी-<br>की | देने |  |  |
|--|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------|------|--|--|
|--|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------|------|--|--|

नब नक्छ दी जावेगी तो उसी दक्त अफ़सर मोहतिममके दस्तख़त रिनस्टर पर होने चाहिथे॥

द्फ़अ़( १३ )-अगर सायछ बरवक पुकारने मर्तबा अव्वल वास्ते लेने नक़ल के हाज़िर न हो तो नाम उसका तीनरोज़ मुतवातिर पुकारा जायेगः

#### ( १३८ ) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी ।

अगर उस अर्सह तक भी हाज़िर न आवे तो द्र्बास्त उसकी दात्व्र द्रफ्तरकी जावेगी और फिर वह नक़ळ उसकी तावक्रिक नई द्र्बास्त एक आनेक काग्ज पर दाख़िळ न करे नहीं दीजावेगी॥ द्रुफ १४—अगर तारीख़ द्र्बास्त से नक्ळ के तैयार करने में दूसरे दिन से ज़ियादा तवक़ फ़ हो तो बाअ़स तवक फ़ नक्ळ पर हमेशा ळिख देना चाहिये कि वह वास्ते हिक़्ज मयाद अपीळ की वजह काफ़ी मृतसव्वुर होगी। दिफ १५—यह समझना चाहिये कि हिदायत मज़कूरा बाळा नक्ळ फ़ारसी और नीज़ नक्ळ अंगरेजी पर इतळाक़ रखते हैं और उन नक्ळ पर भी इतळाक़ रखती हैं कि जो बग़रज़ सनद और नीज़ बग़रज़ अपीळ ळी जाती हैं जो अश्खास नक्ळ तैयार करेंगे वह मुरातिब मतळूबा क़ायदा ९ व १० को फारसी में फ़ारसी नक्ळकी पुश्त पर और अंगरेज़ी में अंगरेजी नक्ळ की पुश्त पर दर्ज करेंगे।

दफ्अं १६-आयंदा शरह उन्रत नक्छनबीस मुन्दर्जह नेष्ठ पर वखूबी अमछद्रा-मद होना चाहिये।

### नकुल अंग्रेजी

| २०० अछफ़ाज़ और २०० से | कम  | **** /*** | •••• | **** | •••• | 15 |
|-----------------------|-----|-----------|------|------|------|----|
| फी १०० अलफाज अलावह    | ••• | ••••      | •••  | •••  | •••• | =J |

## नकूछ फ़ारसी

| २०० अलफाज और २०० व    | अलफान्से | कम   | •••• | •••• |      | **** | = ] |
|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| फ़ी १०० अलफ़ान् अलावह | ****     | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | -)  |

उजरत नक्शजात शजरह या नक्शजात हृदूद या दीगर कार नक्शा वंगैरह अफ् सर मोहतिमिम की राय पर मुन्हसिर है—

द्रिगं (१७) अफ्सर मुक्रिंरा मज़्कूरा बाळा को रिजिस्टर हर रोज़ मुळाहिज़ा करना चाहिये और वह इस अमर का जिम्महवार होगा कि कोर्टफ़ीस नकूळ का करार वाक़ रिजिस्टर मुआयनामें दर्ज होताहै और नीज़ इस अमरका कि कार्टफ़ीसस्टाम्प क़ब्ळ इसके कि सायळ को नक्ळ दी जाती है मन्सूख़ किया जाता और साहब डिपुटी किमिश्नर को भी चाहिये कि उसका कभी र मुळाहिज़ा मुआयना किया करें—

दफ़ अ ३०१-चूंकि रियासत हाय देशी में बहुत कम स्टाम्प मुन्क्श का रिवानहै इसिंखेये एक मुहर स्टाम्प की तैयार कराई जावे और सादे काग़- जोंपर एक मर्तवा इकसाम व तादाद मुखति के काग्जात पर सब्त करके उन छोगों के हाथ फ़रोख्त करदेने चाहिये जो अरायज नवीसीका पेशा करते हैं।

द्फुअ ३०२-हर एक अदालत में मोहर पीतल या चांदी पर बजुबान मुरिन्नजा अदालत कुन्दा कराकर रक्खी जावेगी और अलावा इस मुहर के एक दूसरी मुहर अदालत के काग़ज़ नकूल पर दर्ज होगी और उसके दिन्यानी हिस्सह में अफ़सर के दस्तख़त हैंगे दस्तख़तों की जग्मह खुली हुई होनी चाहिये।

नमूना मुहर बराय नक्ल

नक्छ बिछ्कुछ सही है

बहमद अछाखां मिनस्ट्रेट दनह अव्बल्

रियासत सिरोही

मुल्क मगुरबी राजपूताना

मुहर
अदाब्द मिलस्ट्रेटी
दर्जेह अव्वल मुक्तिम रियासत सिरोही मुल्क अग्रवी राजपूताना

द्फुअ ३०३ — चंकि क़ानून मुआमलात से वाकिफ़ व आगाह होना निहायत ज़रूर है इसालिये अदालत हाय देशी में किसी गर्वनेमन्ट का गज़ट अपनी रियासत में मंगाना चाहिये जो निहायत कार आमद और मुफ़ीद चीज़ है ऐसे गज़ट हमेशा हरएक क़ानून की तरमीम व तनशीख़ या कृानून जदीदसे ममलू होते हैं।

द्फुअ ३०४-अगर माहवारी रिपोर्ट मुक्हमात के किसी हाईकोर्ट बृटिश अमल दारी से तलबकी जावे और अफ़सरान् व हाकिमान् अदालत के मुता-लह में रहे तो बहुत ही मुनासिब हो-

## (१४०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

# ताज़ीरात हिन्द के बाब और कुछमों के याद करने की सहस्र तकींब।

| वाब                                                                                         | क्लमें                              | बाब                                                             | क्छम                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| पहलाबाब तमहीद                                                                               | इब्तदाय दफ़ा(१)<br>छगायत (५)        | छिफ़ मादिछत आम्य<br>बारहवांबाथ उन जमों                          |                             |
| दूसराबाब तशरीहात<br>तीसराबाब सजाओंका ब-<br>यान                                              | ६ लगायत (५२)                        | बयानमें जो गवर्नमन                                              | ≥.                          |
| आम्माः<br>पांचवाबाब अञ्चानत                                                                 | <b>9६</b> लगायत १०६                 |                                                                 | र                           |
| छठाबाब जरायम ख़िछाफ़्<br>वर्जी बा सर्कार स्मातवांबाब जरायम मुता-                            | १२१छगुा २१३०                        | बयान म जो आम्म<br>ख्ळायक के आफ़्रिय<br>और अमन और आस             | ग∣( अछिफ़)२९. <b>'</b><br>त |
| हिका अफ़वान बहरी     व बरी     आठवांबाब डन जुमोंके     बयानमें जो आसूदगी                    | १ <b>३१</b> छगा०१४०                 | यश ओर हवा औं<br>आरातपर मुतवस्सिर<br>पद्रहवांबाव उन जुमांव       | र<br>हें                    |
| आम्माख्टायक्के मुखा-<br>नवांबाब उन जुमीके बया-                                              | १४१छगा०१६० <sub> </sub><br>१८१८गा०१ | बयानमें जा मन्हबर्<br>मुताछिक हैं • • •<br>रोछहवां बाब उन जुमीं | से<br>के∣२९९छ. ३११          |
| जि़मोंसे सरज़द या उन<br>से मुताछिक हों                                                      |                                     | सान और जान इन्सान<br>पर मवस्सरहें                               | 7                           |
| दसवांबाव सर्कारी मुखा-<br>जिमोंके इंग्टितयारात<br>जायज्ञ की तहकीर<br>ग्यारहवांबाव झूठी गवा- |                                     | कराने औरको जुरर पह<br>चानेऔर बच्चोंको बाहा                      |                             |
| ही और जरायम मुखा-                                                                           |                                     | तबल्ळद्के बयानमें                                               |                             |

| बाब                                    | क्छम               | बाब                        | कंछमें                     |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| ( ब ) ज़ररके बयानमें                   | ३१९.छग् ०३३८       | बेजा मुजर्मान              | । <b>के</b>                |
| ( ज ) मज़ाहमत बेजा                     |                    | बयानमें                    | ••••                       |
| और हब्स बेजाके बयानमें                 | ३३९छगो० <i>३७७</i> | अठारहवां बाव               | उन ,४६३छ. ४७७              |
| सत्रहवांबाब उन जुर्मीके                |                    |                            | ानमें                      |
| बयानमें जो माल                         |                    | नो दस्तावेनो               |                            |
| से मुताल्लिक हों                       |                    | हफ़ीं या मिलवि             |                            |
| ( अछिफ़् ) इस्तह् साछ                  | ३८३लगा०३८९         | के निशानों से स            | नुता-                      |
| • •                                    |                    |                            | •                          |
| बिल्जन वयानम ••• ( ब ) सकी बिल्जन व ड- | ३९०छग्।०४०३        | ( अछिफ़ )                  | हर्फ़ी ४७८ लगायत           |
| कैतीके बयानमें                         | , , , , ,          | भार भिलाकर                 | तिक ∣४८९                   |
| (ज) माडके तसर्क                        | ४०३स्मा०४०४        | निशानों के बय              |                            |
| बेजा मुजर्मानहके बयानमें               |                    | उन्नासना<br>खिद्मतके र     | बाब ४९०ल, ४९४              |
| (द्) ख्यानत मुजमानिहके                 |                    |                            | •                          |
| बयानमं ••• •••                         | 80 400 ila 20 1    | मुजमीनह के                 |                            |
| (ह) मालम्सरका                          | no 090             | नमें ••••                  |                            |
|                                        |                    |                            | जुमींक ४९ छ. ०६            |
| छनक वयानम<br>(व)द्गृकि वयानमें         | 996 at <b>93</b> 6 | बयानमें जो अज़्द           | वाजसे                      |
| (व)द्गाक बयानम                         | 1120 m 026         | ताल्लुक रख                 | ते हैं                     |
| (जे) फ़रेब आमेज़ब                      | 844 6. 046         | (अछिफ़) अज़ाल              | ह होसे ४९९ छ.५०५           |
| सीकों और मालको                         |                    | यत उफ़ींके ब               | यानम<br>सम्बोधाः ५०५ ल ५१% |
| फरेबन् किसीके                          |                    | बाइसवाबाब त                | ख़िवीफा ५०% छ.५१०<br>वेक स |
| क्ब्ज़्ह से अलह-                       |                    | मुजर्माना तोह              | शिष प ।<br>नर्माता         |
| दा करनेके बयानमें                      |                    | रंज दही मुख्<br>के वयानमें | ****                       |
| (हें) नुक्सान रसा-                     | धर्प छ ४४          | तेईसवां बाब उ              | नुमीक-                     |
| नीक बयानमें                            |                    | इर्तकः व क                 | रने क                      |
| ( तोय ) मद्मख़्छत                      | ४४१ छ. ४६          | बयानमें                    | . ५११                      |

#### ( १४२ ) मजमुआजाब्तहफ्रीजदारी।

# (बाब पंजुम अञ्चानत—जमीमा अव्वल मज़मूञ़ हाजा-नक्ञा जरायम )

आया सज़ाहस्व मज- किस अदा-काबिलज- मूअ़ ताज़ीरात लत से ज़र्म मानत है हिन्द की तजवी-जुम या नहीं न होगी

किसा जुमेकी अंआ- अगर जिस वह सज़ा जो उस ज़ार्सा अदालत १०५ नतअगर वह जुर्म निसमें जुर्मकी अआ में के छिये जिसमें से जिसमें वह अञानतकी गईहै उस नत की गई अञानत की गई हो नुर्म जिसमें अ अआनतक सबबसे हुआ- है वह काबि मुकर्रर है आनत की गई हो और उसकी सज़ाके छ जमानन हो तज्ञीज वास्ते कोई सरीह हुक्म है तो मुअ केथे जानेके नहा। लायक है। य्यन को ज

> मानत परि हाई दी जाय

११० किसी जुर्मकी अआ-नत अगर शख्स मुआन् नीयते मुग़ाबिर व नीयते मुईनसे जुर्भ मज्कूरका मुर्तकबहो

१११

8 to

किसी जुर्मकी अञ्रा-नत जबाके अञ्चानत एक फ़ैछमेंहो और कोई फ़ैल मुगायर किया जावे मगरशर्त कालिहाज़ रहे

वही सज़ा होगों जो उस जुर्म की पादाश होती जिसमें अञान त करने का कसूद्कि या गया।

११२ किसी जुर्मका अअ। नत जबिक कोई नतीजा उसफ़ैलसे पैदाहो। ने में अआनत की गईहै और वह नतीजा मक्सूद ।मुञ्यानसे मुगायरहो ।

वही सना होगी एज्न ना उस नुमंके छिये मुक्रंरहै जिसका इर्तकाब हुआ।

११३ किसी जुर्मकी अआ-नत अगर मुअय्यन इर्त-काब जुर्मके वक्त में। जू-दहो ।

धेनन एजन ऐन्न

उस जुमेंमें अञा- काबिल दोनों किस्मोंमेसे 866 करना निसकी जमानतनहीं एक किस्मकी क़ैद सजाय मात या हब्स है दवाम बा अबूर द्र्याय शिरसेंहै अगर जुर्भ का इतकाब अअानतके सबबसे न हुअहो अगर एक फैळ जो ऐजा-का मृजिबहै अञानतके सबब किया जावे।

दोनों किस्मोंमेंसे ऐजन ऐजन एक किस्मकी कैंद चार व दह स:छा और जुर्माना । ऐजन दोनों

किस्मोंसे

हफ्त साछा

जुर्माना ।

888 इस जुमेंमें अञ्चानत बिछिहाज करनी जिसकी सजा- इसकेकि जुमें किसी किस्मकी कैद वसे नहीं।

कैदहै अगर जुर्मका जिसकी अ-जो उस जुर्मकीपादाश इर्तकाब अआनतके सब- आनत की मुक्रिरहे और इसकी गई विल्मयाद उस केदकी ज्मानत है बड़ीसे बड़ी मयादकी एक चौथाई तकहा

> सकीहै या जुर्माना या दोनों ।

अगर मुअय्यन या बिल्हान दोनों किस्मोंसे उस अदामुआन मुलाजिम स-इसके कि
कारीहा निसपर उस नुर्म जिसकी सज़ा जो उस नुर्मकी वह नमें जिसमें
जुर्मका इन्सदाद करना अअानत की पादाशमें मुक्रिरेह अआानतकी गई
लाजिम है। गई काबिल और उसकी मयाद हो तजवीज़
ज्मानत है उस केदकी बड़ीसे किये जानेके
या नहीं बड़ी मयादकी एक लायकहै।
निस्फ तक होसकी है

११६ उन जुर्भके इतकावमें ऐज़न अञ्जानत करना जिसकी आम्मा खळायक या दश अशखास से ज़ियादा करें। दोनों किसमो में ऐज़ से एक किस्मजी कैद सह साला या जुमी ना या दे।नों

११७ उस जुर्म के इर्तकाब ऐज़न
की तदबीर का छिपाना
जिसकी सज़ा मौत या
हब्स दवाम बा अबुर
दर्याय शोर है अगर
जुर्भ का इर्तकाब न हुआ
है।

११८

केंद्र ६ फ्त साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुमाना केंद्र सह सा ला दोनों किस्मोंमें स ए किस्मकी और जुमाना

सर्कारी मुलाजिम जो अगर वह जुदोनों कि समों में से कि ऐसे जुमें के इतेका में जिसमें अ कि की कि समकी के बकी तदबीर को मख़्फ़ी आनत की द जो उस जुमें की करे जिसका इन्सदाद गई हो का पादाश में मुकर्र उस पर वाजिब है अग बिल्ज मा- और उसकी मया र जुमें मज़कूर का इते नतपरिहा द उस के की बढ़ी काब हुआ हो। दी जावेगी से बढ़ी मयादके ए क निस्फतक हो स

क निस्फतक हो स कती है या जुर्माना या दोनों सजाये। ऐजन

एनन

ऐज़न

अगर उस जुर्म की काबिल ज किंद दह साला दो सज़ा मौत या हब्स मानत नहीं नो किस्मों में से एक दिवाम बा अबूर द्याय है किस्मकी— शोर हो—

अगर जुर्मका इर्तकाव अगरवह दानों किस्मों में से न हुआ हो- जुर्म जिसमें किसी किस्मकी कैंद

जुमं जिसमें किसी किस्मकी क़ैद अआनतकी जो जुमंक पादाश में गई है का मुकरर है और उस विल जमान त हो तो मुद्की बड़ीसे बड़ी म अय्यनकी याद की एक चौथाई जमानत पर रिहाई दी जा या जुमाना या दोनों वेगी—

११९

उस जुर्मके इर्तकाब की तद्बीरका मुख्फ़ी करना जिसकी सज़ा क़ैद्दे अगर जुर्मका इर्त काब हुआहो। अगर जुर्मका इर्त-काब न हुआहो—

ऐज़न ऐज़न

न ऐजन

ऐजन

दोनों किस्मों में से
किसी किस्नकी केद
जो उस जुर्मकी पादाशमें मुक्रेर हैं और
उसकी मयाद उस के
स्की बड़ी बड़ी
मयाद के आठवें हिस्से
तक होसकती है या
जुर्मीना या दोनों
सज़ायें-

## मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

# बाब शशम्. जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी बासकरिक बयानमें।

| १२१   | मल्का मुञ्जमाके मुक्तबळेम जगकरना या उसका इक्दाम या मल्का मुञ्ज्माके मुक्तबळहर्मे जंग कर नेमें अञ्चानत करना—                                 | -                          | मोत या हब्सद्वा-<br>म बा अबूर दर्यायशोर<br>और ज़ब्ती जायदाद-                                            | भदाखतआ्छा    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अलिफ् | बाज़ जरायम खि<br>लाफ़ वर्ज़ी सर्कारके<br>इर्तकाबमें साज़िश<br>करना—                                                                         | काबिल<br>जमानत<br>नहीं है- | हब्सद्वाम बा अ- बूर द्र्याय शोर दायभा या किसी कम मयाद्की या दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी कैद दह साछा— | ऐज्न         |
| १२१   | मल्का मुञ्ज्जमाके मुकाबले में जंग करने की नीयत से हथि- यार बंगेरा फ्राहम करना—                                                              | ऐज़न                       | हब्स<br>द्यीय शोर या क़ैद दह<br>साला दोनों किस्मों<br>में से एक क़िस्मकी<br>और ज़ब्ती जायदाद—           | ऐ्ज़न        |
| १२२   | जंग करनेकी तद्-<br>बीर को उसके आसान<br>करनेकी नीयत से<br>मुखफ़ी करना—                                                                       | ऐज़ुन                      | कैद दह साछा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना-                                       | ऐज़न         |
| १२३   | इस्तियार जायज़<br>के नाफ़िज़ करने पर<br>मजबूर करने या उस<br>से बाज़ रखनेकी<br>नीयत से गवर्नर जे-<br>नरळ या गवर्नर वंगै-<br>रह पर हमळा करना- | ऐज़न                       | क़ैद हफ्त साला<br>दोनों मेंसे एक<br>किस्मकी और जुर्मा-<br>ना—                                           | <b>ऐज्</b> न |
|       |                                                                                                                                             |                            |                                                                                                         |              |

| <b>\</b>    |                                                                                                                        |                          |                                                                                                   |                                         |       | -    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|
| १२४         | ख्याळ बद्ख्वाही<br>की तरगीब देना                                                                                       | काबिछ ज्मा<br>नत नहीं है | हब्स<br>शोर या                                                                                    | दर्याय<br>किसी                          | अदालन | MILL |
| ( अक्रिफ़ ) | या उसका कृदाम<br>करना-                                                                                                 |                          | मयादके छिये                                                                                       | मय<br>दोनों<br>एक<br>स सह               |       |      |
|             | किसी अशयाय मुल्कके वाळीके मुका- बळे में जो मल्का मुअज्ञमासे या मसाळहत रखता हो नंग करना या जंग मज़कूर में अञ्चानत करना— |                          | हुइस<br>द्यीय शोर<br>जुर्माना या केद<br>साळा व दोनों<br>में से एक क़ि<br>मय जुर्मीना<br>जुर्माना— | इफ्त <sup>े</sup><br>किस्मों<br>क्स्मकी | ऐज़   | 7    |
|             | उस वाकी मुल्क<br>भं गारत ग्री करना<br>जो मल्का मुश्रज्जमासे<br>या सुरुह<br>रस्तता हो—                                  | ;                        | कैद हफ्त<br>दोनें किस्मों<br>एक किस्म<br>जुमीना और<br>नायदाद की ज्                                | में से<br>और<br>बाज़                    | ऐज्न  |      |
|             | ऐसे माल को अपनी तहबील में रसना जा जंग या गारतग्री मज़कूरा रफ़ात १२५ व१२६ के ज़रिए से हासिल                             | ऐज़न                     | <b>ऐ</b> जृन                                                                                      |                                         | ऐजुन  |      |

#### (१४८) मजमुआजाब्तह्फ़ौजदारी।

१२८ सर्कारी मुलाजिम ऐज़न इब्स द्यायशोर ऐज़न
असीर सुलतानी या या कैंद दहसाछ।
असीर जंग को जो दोनों किस्मों मेंसे
उसकी हिरासत में एक किस्मकी और
हो भाग जाने दे— जुर्माना—

१२९ सर्कारी मुळाजिम काबिठजमा केद महज सह ऐज़न-मिज असीर सुळतानी या नत के हो साळा और जुर्माना- स्ट्रेट प्रेज़ीडें असीर जंगको जो न्सी या मिज- उसकी हिरासत स्ट्रेट दर्जह अहं। जानेदे।

१३० असीर मज़कूरके काबिल ज़ हब्स द्योंय अदालत भाग जाने या छुड़ा मानत नहीं शोर या केंद्र दह आला ने या पनाह देने में साला दोनों किस्मों मदद करना या उस में से एक किस्म की मुकरी गिर की और जुर्माना— पतारी किये जाने में

#### बाबहफ्तम्.

### जरायम् मुताञ्चिका अफ़वाज बहरी व बरीं के बयानमें ।

१३१ बगावत में अआ कृषिल नत करना या किसी ज़मानत अफ़सर या सिपाही नहीं है— या ख़्झासी नहाज़ी को ताअत या ख़िद्-मत मनसबी न कर ने की अगुवा का इक्दाम करना—

करना-

कृषिळ हब्स द्वाम बा- अ़दालत मानत बूर दर्याय शोर या आ़ला-हीं है- क़ैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना-

## बाब हफ्तम्.

## जुर्माना मुताल्लिका अफ़वाज बहरी व वरींके बयानमें ।

काबिल १३२ अआनत बगावत मौत या हम्स द-अदालत ज्मानत बगावत का वाम ब अबूर द्यीय-आला नहीं है-इतेकाब उस अञानत शोर या केंद्र दहसा-के सबब से किया ळाव दोनों किस्मों नाव-मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-कैद सहसाला दो १३३ ऐजन उस हमछह की एजन-या नों किस्मों में से मिलस्ट्रेटभेजी-अञानत जो कोई एक किस्मकी और हेंसी या मजि-अफ्सर या सिपाही जुर्माना-या खुझासी जहाजी स्ट्रेट दर्जह अ-अपने अफ्सर बाला व्वल द्स्त पर जबिक वह अपने ओहदेका काम अंजाम देरहाही करे-१३४ हमळह मज्कूर कैद हफ्त साला एजन अदालत की अञानत अगर दोनों किस्मोंमेंसे एक आला हमलह का इर्तकाब किस्मकी और जुन हो-र्माना-334 किसी अफ़सर काबिछ कैद दो साळा दोनों मनिस्ट्रेट या सिपाही या ख़- ज़मानत है- किस्मों में से एक क़ि- पेज़ी ढेंसी छासी नहानी की स्मकी या जुर्माना भनिस्ट्रेट दर्जह नौकरी पर से भाग-या दोर्नो-अञ्बल नाने में अञानत दर्जह दोम-करना-फ़रारी अफ़सर या १३६ ऐजन ऐज़न ऐजन सिपाही खड़ासी ज-हाजी को पनाह देना

| ( १५० )                                    | मजमूञ्             | जं   ब्लाई १ | वाजवारा ।              | ارد.<br>ارد درد کارلیست میرون <sub>در در د</sub> ر ا |  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|--|
| १३७                                        | फुरारी नौकर का     | ऐज़न         | पांच सौ रुपया          | ऐज़न                                                 |  |
| , ,                                        | किसी सौदागरी मर-   |              | जुर्माना-              |                                                      |  |
|                                            | कबतरी में नाखुदा   |              |                        |                                                      |  |
|                                            | या मोहतिमम की      |              |                        |                                                      |  |
|                                            | गफ्छतसे छुपा देना- |              |                        |                                                      |  |
| १३८                                        | उदूळहुक्मी में     | ऐज़न         | केंद् शशमाह            | ऐज़न                                                 |  |
|                                            | किसी अफसर या       |              | दोनों मेंसे एक         |                                                      |  |
|                                            | सिपाही या खुझासी   |              | किस्मकी या जुर्मा      |                                                      |  |
|                                            | जहानी की अआ-       |              | ना या दोनों-           |                                                      |  |
|                                            | नत करना-अगर        |              |                        |                                                      |  |
|                                            | जुर्म उस अआनत      |              |                        |                                                      |  |
|                                            | के सबब से वकुअ     |              |                        |                                                      |  |
| •                                          | में आये            |              |                        |                                                      |  |
|                                            | वह छिबास पह-       | ऐज्न         | केद सह माह             | हरमानिस्ट्रेट                                        |  |
|                                            | नना या वह निसान    |              | दोनों मेंसे एक कि-     |                                                      |  |
|                                            | छिये फिरना जिस-    |              | स्मकी या पांच सौ       |                                                      |  |
|                                            | को कोई सिपाही      |              | रुपये जुर्माना या      |                                                      |  |
|                                            | इस्तैमाछ करता      |              | दोनों-                 |                                                      |  |
|                                            | हो इस नीयत से      |              |                        |                                                      |  |
| •                                          | कि छोग उस को       |              |                        |                                                      |  |
|                                            | ऐसाही समझें-       |              |                        |                                                      |  |
| बाब हरतम्                                  |                    |              |                        |                                                      |  |
| उन जरायमके बयान में जो आसुद्गी आम्मा खळायक |                    |              |                        |                                                      |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                    |              |                        |                                                      |  |
| के मुख़ाछिफ़में।                           |                    |              |                        |                                                      |  |
|                                            | किसी मजमा          | क्राबिर      | व केंद्र शश माह        | हर मनिस्ट्रे                                         |  |
|                                            | ख़िलाफ़ कानून में  | ज़मानत       | है दोनों किस्मों मेंसे |                                                      |  |
|                                            | शरीक होना-         |              | एक किस्मकी या          |                                                      |  |
|                                            | असलये मौहालिक      |              | जुर्माना या दोनों।     |                                                      |  |
|                                            | 1                  |              | ,                      |                                                      |  |

से मुसङ्घा होकर-

| किसी मजमअ              | ऐज़न         | केंद्र दो सछा        | ऐज़न           |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| ख़िलाफ़ क़ानून में     |              | दोनों किस्मों में से |                |
| शरीक़ होना-            |              | एक किस्म की          |                |
|                        |              | या जुर्माना या दोनों |                |
| किसी मजमें खिळाफ़      | <b>ऐज़</b> न | ऐज़न                 | ऐज़्न          |
| कानून में यह जान-      |              |                      |                |
| कर कि उसको मुतफ        |              |                      |                |
| र्रक़ हो जाने का हुक्म |              |                      |                |
| हो चुका है दाख़िल      |              | 1                    |                |
| होना या दाख़िछ रहना    |              |                      |                |
| बलवा करना—             | ऐज़न         | ऐज़न                 | ऐज़न           |
| सळाह मौहल्लिक          | ऐज़न         | क़ैद सह साछा         | ,              |
| से मसल्ह होकर          |              | दोनों किस्मों में से | या मजिस्टेट मे |
| बळवा करना-             |              | एक किस्मकी या        | जीडेंसी दर्जा  |
|                        |              | जुर्माना या दोनों-   | अन्बल-         |
| अगर कोई जुर्म          | अगर असल      | जो सजा असल           | तजवीज मु       |
| किसी मजमै खिछाफ        | मुनारम न     | मुजरिम की होगी व     | जारेमकी इस     |
| क़ानून के किसी एक      | मानत पर      | ही सज़ा होगी-        | अदाळत से हो    |
| शरीकसे सरज़द हो        | रिहा होसक    |                      | गी नहां असळ    |
| तो उस मजमे का          | ता हो तो हर  |                      | जुर्भ मजकूर    |
| हर दूसरा शरीक उस       | शरीकमनमा     |                      | छायक तजवीन     |
| नुर्म का मुनार्म       | भी ज़मानत    |                      | होगा-          |
| मुतसब्बुर होगा-        | पर रिहा हा   | ·                    |                |
|                        | सकेगा वर्ना  |                      |                |
|                        | नहीं—        |                      |                |
| किसी मजमा              | ऐज़न         | वही सन्। नो उ        | ऐज़न           |
| ख़िलाफ़ कानून में      | 1            | स मजमे नाजायज        |                |
| शामिल होनेके लिये      |              | के किसी शरीक को      |                |
| अशसासको उजरत           |              | और उस जुर्मकी पा-    |                |
| पर रखना या उनसे        |              | दाश में हो सकती है   | - 1            |
|                        |              |                      |                |

करारदाद करना या नौकर रखना-

मजमै मजकूर का कोई शरीक करे-

काबिल **णैच या ज़ियादा** शरूसोंके मजमामें जमानत है बाद इसके उसको **मुतफ**र्क

दोनों किस्मोंमेंसे ए-क किस्मकी या जुर्मा ना या

जिसका इर्तकाब

होने का हुक्म हो चुका हो जानबूझ कर दाख्छ होना या

रहना-

केंद्र सहसाला अद्। लत आला दोनों किस्भों में से या मजिस्ट्रेट या मेनीडेंसी एक किस्मकी मनिस्ट्रेट दुर्न जुर्माना या दोनों-ह अन्वल-

शश माह हर मिनस्ट्रेट

किसी सर्कारी मु लाजिम पर उस वक्त हमला करना या उ सका मजाहम होना

जब कि वह किसी

बळवा वगैरह को फरो कर रहा हो-

बढवा कराने की नीयत से किसीकी तबीअत को बदी के साथ मुश्तइल कर ना अगर बलवा इर्त

काब हो-

ग्रजन

ऐजन

कैट यक साला हर मनिस्ट्रेट दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जु-र्माना या दोनों-

अगर बळबाका इ तकाब न हुआ हो-

ऐजन

केद शश माह दोनों किस्मों में से एक किस्मफी या

ज्मीन का माछिक ऐजन

जुर्माना-

मोना या दोनों

एक हनार रुपया मिनस्ट्रेट मेर्नी **डेसीयामनिस्ट्र** ट दर्जह अञ्बल

एंजन

या दर्जह दोम

या बख़ील जो बलवा

वगैरहकी खबरन देवे-

| वह शरूस निसके ऐज़न  | जुर्माना             | ऐज़न |
|---------------------|----------------------|------|
| नफ़ा के छिये या     | 1                    |      |
| जिसकी तरफ़्से बळ    |                      |      |
| वा वाके हुआहोतमाम   |                      |      |
| तद्बीर नायन उसके    |                      |      |
| रोकनेके छिये अमछमें |                      |      |
| न छायेगा ।          |                      | 1    |
|                     |                      | 2    |
| उस माळिक या ऐज़न    | ऐज़न                 | ऐज़न |
| द्खीलका कारिंदा नि  |                      |      |
| सके नफ़ाके छिये     |                      |      |
| बलवाके लिये इतकाब   |                      | 1    |
| हुआहो तमाम तद-      |                      |      |
| बीर जायन उसके       |                      |      |
| राक्षनेक छिये अम-   |                      |      |
| रू न छाये ।         |                      |      |
| उन शरूसों का ऐज़न   | केंद्र शश माह        | ऐज़न |
| पनाह देना मजमै ना   | दोनों किस्मों में से |      |
| नायन के छिये उन     | एक किस्मकी या        |      |
| रत पर नौकर रक्खे    | जुर्माना या दोनों-   |      |
| गये हों-            | 3 " " " " "          |      |
|                     |                      | _    |
| किसी मजमा ऐज़न      | ऐज़न                 | ऐज़न |
| ख़िलाफ़ कानून या    |                      |      |
| बलवामें शामिल       |                      |      |
| होने के छिये उनरत   |                      |      |
| पर रक्खा जाना-      |                      |      |
| या मसल्ह होकर ऐज़न  | दो साला कैंद         | ऐज़न |
| फिरना-              | दोनों में से एक कि   | -    |
|                     | स्मकी या जुर्माना य  | T    |
|                     | दोनों-               |      |
|                     |                      |      |

|  | इर्तकाव हंगामा- | ऐज़न | कैंद यक माह हर<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>सीरुपया जुर्मानाया<br>दोनों- | मनिस्ट्रेट |
|--|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|--|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## बाब नहम । उन जुर्मोंके बयान में जो सर्कारी मुळाज़िमोंसे सरज़द या मुताल्लिकहों ।

|                 | रिी मुळाज़िम               |      |             | सह साळा      |             | इत आ    |
|-----------------|----------------------------|------|-------------|--------------|-------------|---------|
|                 | री मुळानमी                 |      | दोनों कि    | स्मों में से | ला या       | माजि-   |
|                 | मेदवार होकर                |      |             | मकी या       | स्ट्रेट मेज | ोडेन्सी |
| 8               | ममळ मन्सबी                 |      | जुर्माना या | ा दोनों-     | या म        |         |
|                 | बत अजर                     |      |             |              | दर्जह अ     | व्वळ-   |
| जायज            | के सवा कोई                 |      |             |              |             |         |
| जार न<br>जाजलेन | ावेड <b>ळ एत-</b>          |      |             |              |             |         |
| 1               |                            | ऐजन  | ऐक          | ra           | ऐज          | er .    |
|                 | या नाजायज्ञ<br>सर्कारा मु- |      | 4.          | <u>.</u>     | 1           |         |
| 1               | •                          | 1 :  |             |              |             |         |
|                 | पर द्वाव                   |      |             |              |             |         |
|                 | के छिये मावे               |      |             |              |             |         |
| वळ ५त           | जाज्छेना–                  |      |             |              |             |         |
| Tas             | री मुळाज़ि                 |      |             |              | _           |         |
|                 | रसूक् जाती                 | ऐज़न | 1           | हन् एक       |             |         |
|                 | ळानेके ळिये                |      | साळा या     | जुर्माना या  | 1           |         |
| 1 1             |                            |      | दोनों-      |              | मजिस्ट्रेट  |         |
|                 | एतनान-                     |      |             |              | अन्वल-      |         |
| छेना-           |                            |      | }           |              |             |         |
|                 |                            |      | į.          |              |             |         |

| ,                                                                                                                                                           |      |                                                                              |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| सर्कारी मुलाजिः-<br>मोंका उन जुमोंमें<br>अञानत करना जि-<br>नकी तारीफ पिछले<br>मुलहकुलिज़ दोदफों<br>में मुन्दर्जहै और जो<br>खुद इसकी निस्वत<br>वकूअमें आयें- | ऐज़न | कैंद सह साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों   | आळा या मनि-                                                                 |
| सर्कारा मुळाज़ि- मका किसी शरूससे ऐसे मुआमळह या मुक्दमहसे ताल्छुक़ रखताहो निसकी उस सर्कारी मुळा- निमने अंजाम दिया हो कोई कीमतीशै विलाबदळ हासिळ करना          | ऐज़न | केद महज़ दो<br>साछा, या जुर्माना<br>या दोनों-                                | मिनस्ट्रेट<br>मेज़ीडेंसी या<br>मिनस्ट्रेट दर्जह<br>अञ्बद्ध या दर्ज<br>ह दोम |
| सर्कारी मुळाजिम<br>का किसी शख्सको<br>नुक्सान पहुंचानेकी<br>नीयतसेहिदायतकानू<br>नसे इनहराफ़ कर्नी—                                                           | ऐज्न | केंद्र महज् एक<br>साळा या जुर्माना<br>या दोनों—                              | 1                                                                           |
| सर्कारी मुळाजि़म<br>का किसी शब्सको<br>नुक्सान पहुंचानेकी<br>नीयतसे गृछत दस्ता<br>वेज मुरत्तिबकर्ना—                                                         | ऐज्न | केंद्र सहसाछ।<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों— | हेंसी या मनि                                                                |

| सर्कारी मुळालिम<br>को नाजायज़ तौर<br>पर तिजारत में मस-<br>रूफ होना—<br>सर्कारी मुळाजिम<br>का नाजायज़ तौर<br>पर कोई माळ खुरीद<br>करना या उसकेळिये<br>नीळाम में बोळी<br>बोळना—<br>सर्कारी मुळाजिम<br>बनना— | े ज्न<br>ऐ.ज़न<br>ऐ.जन | केद महज्यक<br>साला या जुर्भाना या<br>दोनों— केद महज दो<br>साला या जुर्भाना या<br>दोनों और ज़ब्ती<br>माल अगर सरीदा<br>गया हो— केददो साला दोनों | नीडेंसी या म-<br>निस्ट्रेट दर्नेह<br>अव्वल्ल-<br>ऐज़न |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| विनग्-                                                                                                                                                                                                   |                        | किस्मोंमेंसेएककिस्म<br>की या जुर्माना या<br>दोनों-                                                                                            |                                                       |  |
| ā                                                                                                                                                                                                        | विनहम.                 |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| <b>उन जुर्मोंके बयानमें</b> जे                                                                                                                                                                           | । सर्कारी              | मलाजिमोंसे संह                                                                                                                                | जढ या                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                               | • 3 "                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                          | से मुनाहि              |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| फ़रेबकी नीयतसे वह                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| ळिबास पहनना या वह                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                               | 1                                                     |  |
| निसान छिये फिरना                                                                                                                                                                                         | 1                      | स्मकी या दोसी रुप-                                                                                                                            | •                                                     |  |
| निसको सर्कारी मुळा-                                                                                                                                                                                      |                        | या जुर्माना या दोनों                                                                                                                          |                                                       |  |
| जिम इस्तैमाळ करताहो                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                               |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                          | बाबदहम.                |                                                                                                                                               |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| सर्कारी मुळाज़िमों के                                                                                                                                                                                    | शरक्षा                 | रात जायजुका तह                                                                                                                                | क्रार                                                 |  |
| के बयानमें।                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| सर्कारी मुळाजिमके<br>समन या और इत्तळा                                                                                                                                                                    | गबिछन्मा<br>नत है      | कृद महज यकमाह<br>. या पांच सौ रुपया                                                                                                           | 1 " 1                                                 |  |
| अनामहका अपने पास                                                                                                                                                                                         |                        | जुर्माना या दोनों-                                                                                                                            |                                                       |  |
| तकप्रुंचनाटाळदेनेके                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                               |                                                       |  |
| छिये रूपोश होजाना।                                                                                                                                                                                       |                        | I                                                                                                                                             |                                                       |  |

| अगर समन या इत्तछाअनामामें कोर्ट आफ़ लिस्टिसमें अ- साछतन हाजिर होने व गैरह की तामीछ या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इहितहारके मुक्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वगे- रह में कोर्टआफ़ जस्स टिस में असाछतन हाजिर होने व गैरह का हुक्म हो—  किसी सास मु- काम में असाछतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म नायन्से उद्धुक करना या वहां से बिछा इनाज़त चलाजान— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ लिस्टिसमें असाछतन हाजि़र होने व गैरह की हिदायत हो—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|-----------|
| आफ़ जिस्टिसमें अ- साळतन हाज़िर होने ने नैंगेर: का हुक्म हो— समन या इत्तळा अनामह की तामीळ या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके गुस्तहर किये जानेको रोकना अगर समन नगे- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने नगैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- काम में असाळतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायन्से उद्दूळ करना या वहां से बिठा इनाज़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने नगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अगर समन या           | ऐज़न | क़ैद महज् शशमाह     |           |
| सालत हाजिर होने वग़ैर: का हुक्म हो— समन या इत्तला अनामह की तामील या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदया गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके मुक्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वग़ै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हाजि़र होने वग़ैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन हा- जि़र होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिला इक्षान्त चलाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाजि़र होने वग़ैरह का हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाजि़र होने वग़ैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इत्तलाअनामामें कोर्ट |      | या एक हजार रुपये    |           |
| वग़ैरः का हुक्म हो—  समन या इत्तळा अनामह की तामीळ याउसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इश्तिहारके मुदतहर किये जानेको रोकना अगर समन वग़े- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- काम में असाळतन् या मुख्तारतन् हा- जिन्र होनेके हुक्म जायन्से उदूळ करना या वहां से बिळा इजानत चळाजान— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म मज़कूर पेज़न केद महज़ शश्माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ शश्माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ शश्मान नाय एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ श्रम माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—                                                                                                                                                                    | आफ़ जस्टिसमें अ-     |      | जुर्माना या दोर्नो- |           |
| वग़ैरः का हुक्म हो—  समन या इत्तळा अनामह की तामीळ याउसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इश्तिहारके मुदतहर किये जानेको रोकना अगर समन वग़े- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- काम में असाळतन् या मुख्तारतन् हा- जिन्र होनेके हुक्म जायन्से उदूळ करना या वहां से बिळा इजानत चळाजान— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म मज़कूर पेज़न केद महज़ शश्माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ शश्माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ शश्मान नाय एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ श्रम माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—  केद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों—                                                                                                                                                                    | साछतन् हाजिर होने    |      |                     |           |
| समन या इत्तरुष क्षेत्र महन् यक माह या पांच सो रुपये जु- या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदया गयाहै उसको उसाइना या किसी हिनतहारके मुस्तहर किये जाने को रोकना अगर समन वगे- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन हानिर होने वगैरह का हुक्म हो-  किसी सास मु- किन वगैरह का हुक्म नायमसे उद्दूष करना या वहां से बिछा इनाज़त चढ़ाजान- अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न किसी कोर्ट आफ़ | 1                    |      |                     |           |
| श्रुनामह की तामीछ या उसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिद्या गयाहै उसको उसाइना या किसी इिन्तहारके मुस्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वगै-रह को हुन्म हो- किसी सास मु-क्षि साछतन् दाज़िर होने वगैरह का हुन्म हो- किसी सास मु-क्षाय प्रक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों— अगर हुन्म मज़कूर एज़न क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों— अगर हुन्म मज़कूर एज़न क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों— अगर हुन्म मज़कूर एज़न क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों— अगर हुन्म मज़कूर एज़न क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों— अगर हुन्म मज़कूर एज़न क़ैद महज़ यक माह या एक हज़ार स्पर्य जुर्मोना या दोनों—                                                                                                                                                                                                                                         |                      | ऐजन  | केट महज यक माह      | मजिस्टेरी |
| याउसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदया गयाहै उसको उस्राह्ना या किसी इिरतहारके मुश्तहर किये जाने को रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हाजि़र होने वगैरह का हुक्म हो— किसी स्रास मु- किसी स्रास मु- किसी स्रास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन् हा- जिर होने के हुक्म जायने उदूळ करना या वहां से बिला इजानत चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़् जस्टिसमें असाळतन हाजि़र होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अनामह की तामीछ       |      |                     |           |
| जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिद्या गयाहै उसको उखाड़ना या किसी इिश्तहारके मुश्तहर किये जोनको रोकना अगर समन वंगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हालिए होने वंगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म जायनेसे उद्दुळ करना या वहां से बिठा इजानत चठाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाजिए होने वंगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | या उसके चस्पं किये   |      |                     | •         |
| जबिक वह चस्पां क- रिदिया गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके मुदतहर किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाइतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- विज्ञा कुक् महज़ शश्माह या हज़ार रुपये जुमी- ना यो दोनों- विज्ञा कुक्म नायज़से उदूछ करना या वहां से बिछा इजाज़त चछाजाना- अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टसमें असाछतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |                     |           |
| रिदया गयाहै उसकी उस्राह्नना या किसी इितहारके मुश्तहर किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी साल मु- किम में असाळतन् या मुख्नारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |      |                     | _         |
| उसाङ्ना या किसी इितहारके मुक्तहर किये जानको रोकना अगर समन वंगे- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन हाजिर होने वंगेरह का हुक्म हो— किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सालतन् या मुक्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़से उदूळ करना या वहां से बिठा इजाज़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाजि़र होने वंगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 - 1                |      |                     |           |
| किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हाज़िर होने वगैरह का हुत्म हो— किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुत्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजानत चछाजाना— अगर हुत्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़् जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उखाड़ना या किसी      |      |                     | ·         |
| किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हाज़िर होने वगैरह का हुत्म हो— किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुत्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजानत चछाजाना— अगर हुत्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़् जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इश्तिहारके मुक्तहर   |      |                     |           |
| रह में कोर्टआफ़ जस्  टिस में असाळतन हाज़िर होने वंगैरह का हुक्म हो—  किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा हनाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वंगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | किय जानको रोकना      |      |                     |           |
| टिस में असाछतन् हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो-  किसी खास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- गिर होनेके हुक्म नायज़ेसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना- अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वग़ैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अगर समन वगै-         | ऐज़न | कैद महज़ शशमाह      | एज़न      |
| टिस में असाछतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो—  किसी खास मु- किसी खास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़से उदूछ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजान— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रह में कोर्टआफ़ जस्  |      |                     |           |
| का हुक्म हो—  किसी खास मु- किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्नारतन हा- निर होनेके हुक्म नायन्से उदूळ करना या वहां से बिठा इनान्त चठाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ निस्टसमें असाळतन हान्तिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | टिस में असाळतन्      |      | ना या दाना-         |           |
| का हुक्म हो—  किसी खास मु- किसी खास मु- काम में असाळतन या मुख्नारतन हा- निर होनेके हुक्म नायन्से उदूळ करना या वहां से बिठा इनान्त चठाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ निस्टसमें असाळतन हान्तिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हाज़िर होने वगैरह    |      |                     |           |
| काम में असाळतन् या मुख्नारतन् हा- निर होनेके हुक्म नायन्से उदूळ करना या वहां से बिछा इनान्त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हान्तिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |                     |           |
| काम में असाळतन् या मुख्नारतन् हा- निर होनेके हुक्म नायन्से उदूळ करना या वहां से बिछा इनान्त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हान्तिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | किसी खास मु-         | ऐज़न | कैद महज शश          |           |
| या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज्ञेस उदूळ करना या वहां से बिठा इजाज्ञत चठाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें असाठतन हाजिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |      |                     | :         |
| ज़िर होनेके हुक्म<br>जायज़ेसे उदूछ करना<br>या वहां से बिछा<br>इजाज़त चछाजाना—<br>अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असाछतन हिपये जुर्माना या<br>हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | या मुरुतारतन् हा-    |      |                     | 1 8       |
| नायन्से उदूछ करना या वहां से बिछा इनान्त चछाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ निस्टिसमें असाछतन हिन्द होने बगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ज़िर होनेके हुक्म    |      | 1                   |           |
| इनागृत चलानान<br>अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |                     |           |
| अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असाछतन हिप्ये जुर्माना या<br>हाज़िर होने वगैरह दोनों—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | या वहां से बिछा      |      |                     |           |
| में किसी कोर्ट आफ<br>जस्टिसमें असालतन हपये जुर्माना या<br>हाजिर होने वगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इनान्त चलानाना-      |      |                     |           |
| जस्टिसमें असाछतन हान्रि होने वगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 2    | केंद्र महज् यक      |           |
| हाज़िर होने वगैरह दोर्नो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |      |                     |           |
| हाजिर होने वगैरह दोर्नो-<br>की हिदायत हो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (                    | 4    | रुपये जुर्माना या   |           |
| की हिदायत हो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हानिर होने वगैरह     |      | दोर्नो-             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | की हिदायत हो-        |      | 1                   |           |

| ऐसे शख्स का         | ऐज़न | क़ैद महज       | यक    | बर आयत           |
|---------------------|------|----------------|-------|------------------|
| किसी सर्कारी मुळा-  |      | माह पांच सौ    | रुपया | अहकाम बाब        |
| जिमके हुजूर में किस |      | जुर्माना या दे | ोनों- | ३५ उस अदा-       |
| द्स्तावेज्के उमद्न  |      |                |       | छत में जुर्मकी   |
| पेश करने से बाज्    |      |                |       | तजवीज होगी       |
| रहना जिसपर उस       |      |                |       | जहां जुर्मका इते |
| दस्तावेज का पेश     |      |                |       | काब हो और        |
| करना या हवालह       |      | ,              |       | अगर जुर्म मज़-   |
| करना कानूनन् वा     |      |                |       | कूर का इत        |
| जिब है-             |      |                |       | काब किसी         |
|                     |      |                |       | अदालत में न      |
|                     |      |                |       | हुआ हो तो        |
|                     |      |                |       | जुर्मकी तज-      |
| ì                   |      |                |       | वीन मनिस्ट्रेट   |
|                     |      |                |       | मेजीडेंसी दर्जह  |
|                     |      |                |       | अव्बल या दोम     |
|                     |      |                |       | करेगा-           |
|                     |      | ,              |       |                  |

### बाब दहम. सकारी मुलाज़िमोंके इिन्तियारात जायज़की तहकीरके बयानमें।

| अगर दस्तावेज़<br>मज़कूर को किसी<br>कोर्ट आफ़ जस्टिसमें<br>पेश करना या हवा-<br>छहकरना जहरहो- | मानत है | क़ैद महन शशमा-<br>ह या एक हज़ार<br>रुपया जुर्मीना या<br>दोनों- | ऐज़न |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|
| ऐसे श्रष्ट्सका<br>उम्दन् सर्कारी मुळा-<br>जि़मको इत्तळाञ् या<br>खुबर देनेको तरक             | ऐज़न    | कैद महन् यक<br>माहा या पांच सौ हप-<br>या जुर्माना या दोनों     | ऐज़न |

|     | 1                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | करना जिसपर इत्त-<br>ष्ठाञ या खबर देनी<br>कानूनन् वाजिबहै—                                          |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| 37  | अगर इत्तलाञ्या<br>लबर मतलूबा किसी<br>तुर्मके इतकाबसे मु-<br>तिल्लिकृहो –                           | ऐज़न | क़ैद महज़ शश-<br>माह एक हज़ार रुपये<br>जुर्माना या दोनों-                    | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                |
| ŧ   | जानबूझकर किसी।<br>सर्कोरी मुळाजिमको<br>सूठी खबर देना-                                              | ऐज़न | ऐज़न                                                                         | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                |
| ē   | अगर ख़बर मत-<br>ठूबा किसी जुर्म वग़ै-<br>रह के इर्तकाबसे<br>गुताछ्लिक्हो—                          | ऐज़न | कैंद दो साळा~<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों~ | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                |
| # a | इलाइक्। च्हाने से<br>इत्कारकरना जब<br>कोई सर्कारी मुलाज़िम<br>इलफ़ उठाने का<br>बाज़ाब्ता हुक्म दे। | ऐज़न | कैद महज शश<br>माह एक हजार रुपया<br>जुर्माना या दोनों-                        | व रिआयत अहकाम वाव ३५ जुर्मकी तजवीज़ उसी अदाळत में हो कि जहां जुर्म का इतकाव हुआ हो या अगर जुर्म का इतकाव किसी अदाळत में न हुआ हो तो जुर्मकी तजवीज़ मिलस्ट्रेट मेज़ी- देसी या मिल- स्ट्रेट दर्जह अव्वछ या दोम करेगा- |

|   | बावस्फ़ इसके कि      | एजन       | ऐज़न                                 | ो नेवन           |
|---|----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
|   | सच बयान कर्ना एक     |           | Z-i-1                                | ऐज़न             |
|   | शस्स पर कानूनन       | I         |                                      |                  |
| 1 | वाजिबहै उसका स-      |           |                                      |                  |
|   | वाळात के जवाब        |           |                                      |                  |
| l |                      |           |                                      |                  |
| • | देनेसे इन्कार कर्ना- |           |                                      |                  |
| ] | बयान पर जो           | ऐज़न      | कैद महन सह                           | ऐज़न             |
|   | किसी सकीरी मुळा-     |           | माह या पांच सौ                       |                  |
|   | ज़िम के रोबरू। किया  |           | रूपया जुर्माना या                    | 1                |
|   | गया हो दुस्तख़त      |           | दोनों-                               |                  |
|   | करनेसे इन्कार कर-    |           | •                                    |                  |
|   | ना जब कि बतरीक       |           |                                      |                  |
|   | जायज् दस्तख्त कर-    |           |                                      |                  |
|   | ने का हुक्म दिया     |           |                                      | 1                |
|   | जावे-                |           |                                      |                  |
|   | सर्कारी मुळाज़िमके   | ऐज़न      | कैन सन सामा                          |                  |
|   | रोबरू मदन् बहल्फ़    | Kain      | क़ैद सह साला<br>व दोनों क़िस्मों में | अद्वाक्षत आका    |
|   | सूठ को सच बयान       |           |                                      |                  |
|   | 1 '                  |           | से एक किस्मकी या                     |                  |
|   | करना                 |           | जुर्माना या दोनों-                   | मिनस्ट्रेट दर्जह |
|   |                      |           |                                      | अञ्बल—           |
|   | सकारी मुळाजि-        | काबिल     | क़ैद शश माह                          | मजिस्ट्रेट मे-   |
|   | म को इस गरज़ से      | ज्मानत है |                                      |                  |
| 1 | झूठी ख़बर देना कि    |           | एक किस्मकी एक                        |                  |
| į | वह अपना इंक्ति-      |           | हज़ार रुपया नुर्माना                 | अव्बल या दर्नह   |
|   | यार जायज किसी        |           | या दोनों-                            | देशम-            |
|   | और शस्स को नुक       |           |                                      |                  |
| l | सान या रंज पहुं-     |           |                                      |                  |
|   | चानेके छिये नाफिज्   |           |                                      |                  |
|   | करे-                 |           |                                      |                  |
|   |                      |           |                                      |                  |

| किशी माछके छिये<br>जाने में जो किशी<br>सर्कारी मुछाजि़मके<br>इक्तियार जायज्की<br>रूसे छिया जाता हो            | ्ऐज्न ः | <b>ऐ</b> ज़न                                                                             | ध्नन्त्र     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तार्रुज करना—  किसी मालके नी- लाम में जो किसी सर्कारी मुळाजिमके इंग्लियार जायजुकी कसे नीलाम पर च-             | ऐज़न    | क़ैद यक माह<br>दोनों किस्मों में<br>से एक किस्मकी या<br>पांचसी रुपया जुमीना<br>या दोनों— | <b>ऐज़</b> न |
| द्वाया गया हो मन्त<br>हम होना—<br>ऐसे मालके लिये<br>नो इक्तियार नाय<br>नकी रूसे नीलाम<br>पर चढ़ाया गया        | ऐज़न    | केद यक माह<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>दोसों रुपया जुर्माना              |              |
| हो उस शब्स का नोटी बोटना जो उसके ख़रीदनेसे का- नूनन माजूर है या बिछा क्सद तामीछ उन शरायतके जो उस बोछी बोटनेसे |         | या दोनों—                                                                                |              |
| उस पर वाजिबुळ् ता-<br>मीळ होगी बोळीबो-<br>ळना—                                                                |         |                                                                                          |              |

# याज़दहम झूठी गवाही और जरायम् मुख़ाछिफ़ मादछ आम्मा के बयानमें.

| 1 | जुर्म काबिल सजाय     | काबिल        | वहीं सन्। जो           |                   |
|---|----------------------|--------------|------------------------|-------------------|
|   | इब्स द्वामी बाब्र    | जमानत        | उसके छिये मकर्र है-    |                   |
|   | दर्याय शोर या केंद   | नहीं है      |                        |                   |
|   | जायद अज हफ्त         |              |                        |                   |
|   | साळाके सावित करा     |              |                        |                   |
|   | नेकी नीयतस झूठी      |              | ·                      |                   |
| 1 | गवाही देना-          |              |                        |                   |
| 1 | अदाळतकी किसी         | मगर उ        | वही सज़ा जो झूठी       | ऐज़न या माज       |
| 1 | कार्रवाईमें ऐसी वजह  | स गवाही दे-  | गवाही देने या बना      | स्ट्रेट मेनीहेंसी |
|   | सबूतको काममें छाना   | नेका जुर्म ज | नेके पादाश में मुक्-   | यामनिस्ट्रेट इ-   |
|   | जिसके झूठ या बनाये   | मानतके का    | र्रर हुई है-           | र्मह अव्वल-       |
|   | हुए हानेका इल्म हो-  |              |                        |                   |
|   |                      | ऐसी वजह      |                        |                   |
|   |                      | सबूत् काम    |                        |                   |
|   |                      | में छानेवाछा |                        |                   |
|   |                      | जमानत पर     |                        |                   |
|   |                      | रक्खा जावे   |                        |                   |
|   |                      | गा व इल्ला   |                        |                   |
| 1 | नान बूझकर ऐसा        | फ़्छा        | वही सना जो             |                   |
|   | शूठा सार्टिफिक्ट ना- |              |                        |                   |
|   | री करना या उस        |              |                        |                   |
| į | पर दस्तखत करना       |              | पादाश में मुक्ररंर हुई |                   |
|   | ना किसी ऐसे अमर      |              | ₹—                     |                   |
|   | वाक़ स मुताछिक्हो    |              |                        |                   |
|   | निसकी वजह सबूत       |              |                        |                   |
|   | में वह साटींफ़िक्ट   |              | ļ                      |                   |
|   | कानूनन् छिये जाने    |              |                        |                   |
|   | के लायक है-          |              |                        |                   |
| - |                      |              |                        |                   |

# हिस्सहअव्वल।

| 1 | ऐसे सार्टिफिक्ट को जिसका किसी अमर अहमकी बाबत झूठ होना माछूम हो सचे सार्टिफिक्टकी हैसियतसे काम में छाना—                                                          | ऐज़न                            | ऐज़न                                                     | <b>ऐज</b> न   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|   | किसी इजहारमें जो कानूनकी रूसे वजह सबूत के तौर पर छियेजानेके छाय कहे या झुठ बयान करना—                                                                            | <b>ऐज़न</b>                     | ऐज़न                                                     | <b>ऐ</b> ज़्न |
|   | झूठ जाने हुये किसी ऐसे इज़हारको सञ्च इज़हारकी है- सियत से काम में छाना-                                                                                          |                                 | <b>ऐ</b> ज़न                                             | <b>ध्</b> नन  |
|   | मुजरिम को बचानेवे<br>ढिय इतकाव किये<br>हुए किसी जुमेर्क<br>वजह सबूतको गायक<br>करादेना या उसकी<br>निस्वत झूठी खब<br>देना जबकि जुमें मज<br>कूर काबिछ सजा<br>मौतहो— | ये<br>जे<br>ज<br>जे<br>जे<br>जि | कैद इपत सा<br>दोनों किस्मोमें<br>एक किस्मकी अ<br>जुमीना- |               |

|   |                      |              |                       | #1                   |
|---|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
|   | जबिक मस्तूजिब        | ऐज़न         | क़ैद सह साला          | अदाळत्ओं-            |
|   | हब्सद्वामी द्याय     |              | दोनों किस्मोंमेंसे एक | छा एज्न माज-         |
|   | शोर या केंद्र दह     |              | किस्मकी और जु-        | स्ट्रंट मेज़ीईसी     |
|   | साळाहो-              |              | र्माना-               | या मनिस्ट्रेट        |
|   |                      |              |                       | द्रजहअव्वल्र—        |
|   |                      |              |                       |                      |
|   | जब कि मस्तूजिब       | ऐज़न         | उस किस्मकी            | मिनस्ट्रेट           |
|   | के्द कम अज दह        |              | कैदकी सना नो उस       | <b>भे</b> नीडेंसी या |
|   | साळहो-               |              | जुमेकी पादाशमें       | मजिस्टेट दर्जह       |
|   |                      |              | मुकरर ह आर उस-        | अञ्चल या वह          |
|   |                      |              | की मयाद उस केंद्      | अदालत जो             |
|   |                      |              | की बड़ी से बड़ी       | उस जुर्मकी           |
|   |                      |              | मयाद की एक ची-        | तजवीज करने           |
|   |                      |              | थाई होगी या जुर्माना  | की मजाज है-          |
|   |                      |              | या दोनों-             |                      |
|   |                      |              |                       |                      |
| 1 | ऐसे शस्सका           | काबिक        | कैद शशमाह दोनों       | मिनस्ट्रेट           |
|   | क्सदन् किसी जुर्मकी  | ज्मानतहै     | किस्मोंमेंसे एक कि-   | मेज़ीडेंसी या        |
|   | ख़बरदेनेसे बाज़ रहना |              | स्मकी या जुर्माना     | मिनस्टेट दर्नह       |
|   | जिसपर ख़बर देनी-     |              | या दोनों-             | अव्वल या दर्जह       |
|   | कानूनन् वाजिबहै-     |              |                       | दोम-                 |
|   |                      |              |                       |                      |
|   | किसी जुर्म सर-       | ऐज़ <b>न</b> | केंद्र दी साळा        | ऐज़न                 |
| : | ज़दह की निस्बत झूठी  |              | दोनों किस्मों में स   |                      |
|   | ख़बर देना-           |              | एक किस्मकी या         |                      |
| i |                      |              | जुर्माना या दोनों-    |                      |
| 1 |                      |              |                       |                      |
|   | छवानिम मन्सबी        | ऐजन          | क़ैद सह माह           | ऐज़न                 |
|   | के अंजाम दहीमें स-   |              | दोनों किस्मों में स   | į.                   |
|   | र्कारी मुलाजि़मकी म- |              | एक किस्मकी या         |                      |
|   | जाहमत करनी-          |              | पांचसी रुपया जुर्माना |                      |
| 1 |                      |              | या दोनों-             |                      |
| - | -                    |              |                       |                      |

| सर्कारी मुळाजि़म<br>ो मद्द देनी को<br>रक करना जबाकी<br>ानूनकी रूसे मद्द                                                          | ऐज्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कैद महन एक<br>माह या दोसी रुपया<br>जुर्माना या दोनों—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ती वाजिब ह— सर्कारी मुळाजि- को तामीळ हुक्म ।मा या इन्सदाद रायम वंगैरहमें दद तळब करे दद देनेमें अम्दन                             | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कैद महज शश-<br>माह या पांचसी<br>रुपया जुर्माना या<br>दोनों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ऐज़</b> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| फलत करनी-<br>सर्कारी मुळाज़ि-<br>की बाज़ान्तइ मश-<br>र कराई हुई हुक्म<br>उदूळ करना अगर                                           | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न अससाशको नो<br>केसी कारखानेमें<br>सरूफहों मजाहमत<br>रंज या नुकसान<br>हुंचाये                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सर्कारी मुळाजि-<br>को कोई मनसबी<br>मिळ करने या<br>सिके करने से बाज<br>हने की तर्गीब देने<br>क छिये खुद उसकी<br>मिसी दूसरे श्रस्स | <b>ऐज़न</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क़ैद दोसाछा दोनों<br>क़िस्मों में से एक<br>क़िस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                  | ते मदद देनी को एक करना जबकि । जूनकी रूसे मदद नी वाजिब है— सर्कारी मुळाजि- को तामीळ हुनम ।मा या इन्सदाद रायम वंगैरहमें दद देनेमें अम्दन सर्कारी मुळाजि- की बाज़ान्तह मश- र कराई हुई हुनम उदूळ करना अगर सी उदूळहुनमी न अससाशको जो केसी कारखानेमें सरूपहों मजाहमत । रंज या नुकसान हुंचाये— सर्कारी मुळाजि- को कोई मनसबी । मळ करने स बाज हने की तगींब देने हिलेये खुद उसको | ते मदद देनी को एक करना जबिक तिनकी रूसे मदद नी वाजिब है— सर्कारी मुळाजि- को तामीळ हुकम मा या इन्सदाद रायम वग्रहमें दद तळब करे दद देनेमें अम्दन फळत करनी— सर्कारी मुळाजि- की बाजाब्तह मश- उदूळ करना अगर सी उदूळहुकमी न अस्रखाशको जो केसी कारखानेमें सरूपहों मजाहमत त रंज या नुकसान हुंचाय— सर्कारी मुळाजि- सर्कारी मुळाजि- हुंचाय— | मदद देनी को एक करना जबकी नित्न के स्व मदद नी वाजिब है—  सर्कारी मुळाजि- के तामीळ हुकम माह या दोसों हिपया जुर्माना या दोनों—  सर्कारी मुळाजि- के बाजा-तह मश- उट्टूळ करना अगर सी उट्टूळहुकमी। न अससाशको जो केसी कारस्त्रिमें सरूफहों मजाहमत । रंज या नुक्सान हुंचाये—  सर्कारी मुळाजि- के बाजा-हे के तामीब देने के तामीब देने के तामीब देने के लिये खुद उसको निक्सी दूसरे शरूस |

#### मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

ऐजन

सर्कारी मुलाजि़म-ताल्छुक़ रखता हो नुक्सान पहुँचनेकी-धमकी देना-

( १६६ )

किसी शरूस को इस नीयत से धमकी देना कि वह किसी नुक्सानसे महफूज़ रहनेकी दरख्वास्त जायज़के गुज़रानेसे बाज़रहे—

केंद्र यक साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुमीना या दोनों—

### बाबयाज़दहम्-झुठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मादलत आम्माके वयानमें ।

अदालतकी किसी कृषिल केंद्र इपत साला अदालत आ-कारवाईमें झूटी गवा जमानत है— दोनों किस्मों में से ला मिनस्ट्रेट ही देना या बनाना— एक किस्मकी या मेज़ीडेंसी या जुर्माना— मिनस्ट्रेट दर्जह

अञ्बल-

किसी और हाळत ऐज़न में झूठी गवाही देना या बनाना—

बनाना-

क़ैद सह साला ऐज़न दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—

किसी श्रष्ट्स को काबिछ हब्स द्वाम बाबूर अदाछत आछा
जुर्म काबिछ सजाय जमानत नं दर्याय शोर या कैद
मौतका मुजिरिम ही है. सख्त दह साछा और
करानेकी नीयत से जुर्माना—
झूठी गवाही देना या

ऐज़न

एजन

अगर इस झूठी<sup>5</sup>
गवाकी देने या बनानेके सबब शख्स वे
गुनाह मुजारिम साबित हो के सज़ाय
मौत पा जाय-

वजह सबूत के

किये जानेको रोक

देनेके छिये उसे मख

तीर पर

द्स्तावेज्के

किसी

पेश

ऐज़न

ऐजन

मीत या सजाय

मज्कूर उछ सद्र-

मनिस्ट्रेट

मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह

अव्वल-

किसी दीवानी या केशेनदारी मुक्दमह में किसी अमर या अमलद्रामदके छिये या हाजिरजामिन या मालजामिन हो जाने के लिये झूटमूट कोई और शुल्स बनना—

ऐजन

केद सह साला दे अदालत नों किस्मोंमेंसे एक आलाया मिन-किस्मकी या नुर्माना स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या दर्जह अव्वल-

किसी मालका
फ़रेबन टालदेना मंख
फ़ी करने वगैरह
ताकि ज़ब्तीके तौर
पर या किसी हुक्म स
ज़ाके मुताबिक जुर्मानहकी एवज़ में याकिसी डिगरीकीतामी
छमें कुक़ कियाजान
ककनाय-

ऐज़न

कैद दो साला दोनों मिनस्ट्र किस्मोंमेंसे एक कि या स्मकी या जुर्माना या मिनस्ट्रेटदलेह होनों अव्वलया दर्जह

दोनों- अव्वरुगाद दोम- ऐजन .

इसनीयतसे किसी
मालका बिलाइस्तह
काक दावीदार होना
या उसके किसी हक
की निस्वत मुगालता
दिही अमलमें लाना
कि जब्तीके तौर पर
या किसी हुक्मसज़ाके
मुताबिक जुर्मानहक
एवजमें या किसी
हिगरीकी तामील में
उसका कुक किया
नाना हक जाय-

गैरवाजिब रुपयेके
छिये फ़रेबन् हिगरी
सादिर होने देना
बाद वसूछ होजाने
मतालिबा के हिगरी
काइज्रायहोनेदेना—

किसी कोर्ट आफ़ जस्टिस में झूठादावा करना—

गैर वानिव रुपये के छिये फरेबन् डिगरी हासिछ करना या बाद वसूल मता छिबाके डिगरी का इनराय करना—

तुकसान पहुँचा-नेकी नीयतस जुर्भ का झूठा दावा करना- कैद दो साला दो मिनस्ट्रेट नों किस्मोंमेंसे एक मेज़ीडेंसी या किस्मकी या नुर्माना मिनस्ट्रेट दर्जह या दोनों अव्वल या दोम

ऐजन एजन

ऐजन

ऐजन

मिनस्ट्रेट मेनीडेंसी या मिनस्ट्रेट दर्नह अन्बल्ल-

एनन

क़ैद दो साला दानों किस्मों मेंसे एक

किस्मकी औरजुर्माना केंद्र दो साछा एजन दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना

या दोनों-

ऐजन ऐज़न

एजन

अगर वह जुर्म निसका दावा किया जाय काबिल सज़ाय मौत या हन्सद्वा म बाबूर दुर्थाय शोर या केंद्र ज़ायद अज़ इफ्त साळाहो-

ऐज़न क़ैद हफ्त साला अदालत आला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जु-माना-

पनाह दही अगर काबिछ केंद्र पंज साला अदालत आला-सनाय मौतहो-

मुजरिम काबिछ जमानत है। दोनों किस्मोंमेंसे एक मजिस्ट्रेट मेजी किस्मकी और जु- डेंसी या मिन-स्ट्रेटद्जाअव्बळ र्माना-ऐज्न केंद्र सह साळा दोरों किस्नोंमें से एक किस्मकी और जु-र्माना-

अगर काबिल ऐजन सनाय हन्स द्वाम बाबुर दुर्याय शोर या केद दहसाला-

अगर काबिल ऐजन सज़ाय क़ैद यकसाळा हो न केंद्र दह साला-

उस किस्मकी ।जिस्टेट कैदकी सना जो उस मेज़ीडेंसी या जुर्मके पादाश में मजिस्ट्रेट दर्जह मुक्रिं और उसकी अव्वळ या वह मयाद उस कैदकी अदाळत बड़ीसे बड़ी मयाद की उस एक चौथाई तक तजवीज़ की हो सकतीहै या जु- मजाज़ है-मीना या दोनों-

मुजरिम को स-जासे बचाने के छिये सळाइ वगैरइ छेना अगर जुर्म काबिल सनाय मोतहै-

ऐजन

केंद्र हफ्त साला अदालत आला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-

| अगर काबिछ स-                      | ऐजन          | केंद्र सह साला                            | ऐज़न                              |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| जाय हब्स द्वाम                    |              | दोनों किस्मोंमेंसे एक                     | यामनिस्ट्रेट प्र-                 |
| बाबूर दर्याय शोर या               |              | किस्मकी और जु-                            | जीडेंसी या म-<br>जिस्ट्रेट दर्जहा |
| मयकेंद दहसाळा-                    |              | र्माना—                                   | अन्बल-                            |
| अगर ,काबिल                        | ऐज़न         | उस किसमकी                                 | मानिस्ट्रेट                       |
| सज़ाय केंद्र कम अज़<br>दह साळहो—  | ٠            | कैद्की सज़ा जो उस<br>जुमेक पादाशमें मुक-  |                                   |
| 16 41061-                         |              | रेरहे और उसकी                             | 11.1/20 1.16                      |
| -                                 | 4            | मयाद उस केंद्रकी                          | अव्वल या वह                       |
|                                   |              | बड़ीसे बड़ी मयाद्की<br>एक चौथाई तकहा      |                                   |
|                                   |              | सकतीहै या जुर्माना                        | की मजाजहै-                        |
|                                   |              | या दोनों-                                 |                                   |
| कोई शख्स सळाइ                     | ऐज़न         | केंद्र हफ्त साला                          | अ्दाळत आळा                        |
| देताकि उस ज़ारेएसे                |              | दोनों किस्मोंमें से एक                    |                                   |
| मुजारिमके बचानेके                 |              | किस्मकी और जुर्माना                       |                                   |
| एवज़ माल वापिस<br>किया जाय अगर    |              |                                           |                                   |
| तुमं कृषिल सन्।य                  |              |                                           |                                   |
| मोतहो-                            |              |                                           |                                   |
| अगर काबिछ स-                      | <b>ऐज्</b> न | केंद सहसाळा                               | एजन या                            |
| ज़ाय इन्स द्वाम                   |              | दोनों किस्मोंमेंसे एक                     | मजिस्ट्रेट मेजी-                  |
| बाबूर दर्याय शोर                  |              | क्रिस्मकी औरजुर्मीना                      | डेंसी या मिन-                     |
| या केंद्र दह साळाहो-              |              |                                           | स्ट्रेट दर्जह अ-<br>व्वळ-         |
| अगर काबिछ स-<br>जाय केंद्र कम अज् | ऐज़न         | उस क़िस्मकी                               | मजिस्टेट के-                      |
| दह साछहो—                         |              | क्दका सज़ा जा उस                          | नीडेंसी या                        |
|                                   |              | नुर्मकी पादाश्चमें मु-<br>क्रिरहे और उसकी | -11-1/20 A-101                    |
|                                   |              | मयाद बड़ीसे बडी                           | नव्वल या वह                       |
|                                   |              | नपादका एक चायाइ                           | -1410011 -11                      |
|                                   |              | तक हो सकतीहै या<br>जुमीना या दोनों-       | जुमका तनवा<br>नकी मजानहै-         |
|                                   |              | जिसस स सावा-                              | -ाका नवार्गह्न                    |

काबिछ

जमानत

ऐजन

एजन

ऐजन

मुनिरमको बैगर गिरफ्तार कराये माछ मन्कूछाके बाज़ याफ्त में मदद करनेके छिये उस 'शख्ससे सुछह छेना जो उस माछके जुर्मके सबब मजरूम .....कियागयाहो—

क़ैद दो साला दोनों मिलस्ट्रेट में किस्मों में से एक ज़ीडेंसी या म-किस्मकी या जुर्माना जिस्ट्रेट दर्जह या दोनों— अन्वल—

ऐसे मुनिश्म को पनाह देना जो हिरा-सत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी-का हुक्म होचुकाहो अगर जुम कृबिल सनाय मौतहो—

क़ैद हफ्त साला अदालतआ़ला दोनों किस्मोंमें से एक ।जिस्ट्रेट मेजी किस्मकी या जुर्माना डेंसी या माजि या दोनों— स्ट्रेट दर्जह अ-

अगर क़ाबिछ सनाय इन्स दवा म बाबूर दर्याय शोर या कैंद दह साछा हो। कैदसहसाठा दोनों ऐज़न किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी मय या बिठा जुर्माना—

अगर काबिल सज़ाय केंद्र यक साला हो न केंद्र दह साला— उस किस्मकी कैदकी मिलस्ट्रेट में सज़ा दीजायगी जो जीहेंसी या उस जुंमेंकी पादाश्वमें मिलस्ट्रेट दर्जह मुक्रेरहें और उसकी अव्वल या वह मयाद उस केद की अदालत जो त-बड़ी से बड़ी मयादकी जवीज़ जुर्मकी एक चौथाईतक होस- मजाज़ हो— कती है या जुर्माना या दोनों—

| सर्कारी मुळानिम                        |      | कैद दो साछा दोनों                        |                  |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------|
| नो किसी शख्स कों                       | 2    | किस्मों में से एक                        |                  |
| सज़ा से या माळ को                      |      | किस्मकी या जुर्माना                      | निस्ट्रेट दर्नह  |
| ज़न्ती से बचाने की                     |      | या दोनों-                                | अव्बल्ज या दर्जा |
| नीयत से हिदायत                         |      |                                          | दोम-             |
| कानून से इनहिराफ                       |      |                                          |                  |
| करें                                   |      |                                          |                  |
| सकीरी मुळा-                            | ऐज़न | केंद्र सहसाला                            | अदालत आला        |
| ज़िम जो किसी शल्स                      | !    | दोनों किस्मों में से                     |                  |
| को सज़ासे या माछ                       |      | एक किस्म की या                           |                  |
| को जन्ती से बचाने                      |      | जुर्माना या दोनों-                       |                  |
| की नीयतसे गृछत                         | ľ    |                                          |                  |
| कागृज सरकतह या                         |      |                                          |                  |
| नविश्तह मुरित्तव                       | Ì    | ·                                        |                  |
| करे-                                   |      | केट राज माजा                             |                  |
| सर्कारी मुळाज़िम                       |      | केंद्र हफ्त साला<br>दोनों किस्मों में से | ऐज़न             |
| नो अदाखतकी का-                         |      | एक किस्मकी या                            |                  |
| र्रवाई में ऐसा हुक्म<br>दे और सुनाय या |      |                                          |                  |
| ऐसी कैफियत तज-                         |      | जुर्माना या दोनों—                       |                  |
| वीज या फैसला मुर-                      |      |                                          |                  |
| त्तवकरे जैसे वह                        | 1    |                                          |                  |
| कान्त्रके खिलाफ जा                     |      |                                          |                  |
| नता हो-                                |      |                                          | ,                |
|                                        |      | חשר                                      | गेरून            |
| शर्लस मजाज का                          |      | <b>ऐ</b> ज़न                             | ऐज़न             |
| किसी को तजवीज                          |      |                                          |                  |
| जुर्म या कैद के छिये                   |      |                                          |                  |
| सुपुर्द करना दरहाळे                    |      |                                          |                  |
| कि वह जानताहों                         |      |                                          |                  |
| कि मैं यह अमर                          |      |                                          |                  |
| ख़िलाफ कानून कर-                       |      |                                          |                  |
| ताहूं-                                 |      |                                          |                  |

| - |                     |            |                         |                    |
|---|---------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|   | क्सद्न् तर्क गि-    | काबिछ      | केंद् हफ्तसाळा          | अदालत आला          |
|   | रफ्तारी उस सर्का-   | ज्मानत है- | दोनों किस्मों मेंसे     |                    |
|   | री मुळाजि़मकी तर-   |            | एक किस्म की मय          |                    |
|   | फ़से जिसपर कानू     |            | जुर्माना या विला        |                    |
|   | नन् किसी मुजरिम     |            | जुर्माना-               |                    |
|   | का गिरफ्तार करना    |            |                         |                    |
|   | वाजिवही अगर वह      |            |                         |                    |
|   | जुर्म काबिछ सनाय    |            | l                       |                    |
|   | मौत हो-             |            | A                       |                    |
|   | अगर काबिछ           | ऐजन        | क़ैद सह साळा            | ऐज़न् यामनि-       |
|   | हब्स द्वाम बाबूर    | :          | दोनों किस्मों में से एक | स्ट्रेट भेज़ीडेंसी |
|   | दर्यायशोर केंद्र दह |            | क्रिमकी मय जुर्माना     | या मिनस्ट्रेट      |
|   | साळा-               |            | या विळा जुर्माना—       | दर्नह अव्वळ-       |
|   | अगर काबिछ           | ऐज़न       | क़ैद दोसाला दोनों       |                    |
|   | कैद्कमअज़ दह साला   |            | किस्मों मेंसे एक        |                    |
|   | हो-                 |            | किस्मकी जुर्माना या     | स्ट्रेट दुर्जह अ-  |
|   |                     |            |                         | व्वल या दर्जह      |
|   |                     |            | .4.4                    | दोम-               |
|   | क्सदन् तरक          | क़ाबिछ     | हब्स द्वाम ब            | 1                  |
|   |                     |            | अबूर दर्याय शोर या      |                    |
|   | री मुळाजिमकी तरफ़   | <b>E</b> - | केंद्र चहार दह साला     |                    |
|   | से निसपर कानूनन्    |            | दोनों किस्मों मेंसे     |                    |
|   | किसी ऐसे शख्स का    |            | एक किस्मकी मय           | ,                  |
|   | गिरफ्तार करना वा-   |            | जुर्माना या बिळा        |                    |
|   | जिब है जिसकी नि-    |            | जुर्माना-               | •                  |
|   | स्वत किसी कोर्ट आफ  |            |                         |                    |
|   | नस्टिसने हुक्मसना   |            |                         |                    |
|   | सादिर किया हो       |            |                         |                    |
|   | अगर सनाय मौतका      | Paradian   |                         |                    |
|   | हुक्म सादिर होचुका  |            |                         |                    |
|   | हो-                 |            |                         |                    |

ऐजन

अगर सज़ाय हब्स द्वाम बाबूर द्याय शोर या मशकत त:-रीज़ी द्वामी यासजाय हब्स बाबूर दर्याय शोर या केंद्र बाम-शकत ताज़िरी बहा-छत के द ता मयाद दह साखा या जायद अज़ दह साछ का हुक्म सादिर हो चुका हो-

क़ैद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी मय जुर्माना या बिळा जुर्माना-

ऐजन

अगर सनाय केंद काबिल केंद्र सह साछा ऐजन माज-कम अज दह साळा जुमानत है। दोनों किस्मों में से स्ट्रेट मेज़ीडेंसी का हुक्म सादिर हो एक किस्मकी या या मनिस्ट्रेट जुर्माना या दोनों- दर्जह अव्वल-चुका हो या वह ब-तरीक जायज हिरा-

ऐज्न

सर्कारी मुळाजिम का गुफ्छतन् किसी को इंब्स से भाग नाने देना-

सत में किया गया हो-

किसी शस्स का ऐजन अपनी गिरफ्तारी जायज् में ताईज या मजाहमत करना-

दूसरें श्रुक्सकी काबिल तार्रुज़ या मज़ाहमत करना या उसको हिरासत जायज्ञ से

छुटा देना−

केंद्र महन दो मिनस्टेट साला या जुर्माना या भेनीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्नह दोनों-अञ्बद्धया दुर्जेह दोम-

केंद्र दो साला मजिस्ट्रेट दोनों किस्मों में से मेनीडेंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेटदर्जह जुर्माना या दोनों-अञ्बल या दोम केंद्र दो साळा मजिस्ट्रंट मेज़ी-गिरफ्तारी जायजं में जमानत है-- दोनों किस्मों में से डेंशी यामजिस्ट्र एक किस्मकी या टद्र्जह अञ्बद्ध जुर्मीना या दोनों- या दर्जह दोम-

| <br>                   |           |                      |                       |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| अगर श्रुक्स मज्-       | काबिल जु- | केंद्र सह साला       | अंदालत<br>आला या मजि- |
| कूर पर ऐसे जुर्भ का    | -         | वाना किरमा न त       | म्बेर प्रजीहेंसी      |
| इळज्ञाम लगाया गया      |           | एक किस्मकी और        | गा मन्त्रिके          |
| हो निसकी सन्। हब्स     |           | जुर्माना-            | या मिनस्ट्रेट         |
| द्वाम बअबूर द्यीय      |           |                      | दर्जह अव्वल-          |
| शोर या केंद्र दह       |           |                      |                       |
| साळा हो-               |           |                      |                       |
|                        |           |                      |                       |
| असर ऐसे जुर्मका        | ऐज़न      | क़ैद इपत साळा व      | अदालत                 |
| इळ्जाम लगाया गया       | •         | दोनों किस्मों मेंस   |                       |
| हो निसकी सना           |           | एक किस्मकी या        | 1 5                   |
| मोतहै-                 |           | जुर्माना-            |                       |
| Alue                   |           | 34141                |                       |
| अगर उसकी               | ऐज़न.     | हब्स द्वाम बअबूर     | ऐज़न                  |
| निस्वत हुक्म सजाय      | 1:00      | दर्याय शोर या केंद   | 1                     |
| इब्स द्वाम बअबुर       |           | दह साछा दोनों        | . 1                   |
| दर्याय शोर या हब्स     |           | किस्मों में से एक    |                       |
| बअबूर दर्याय शोर       |           | किस्मकी और जु        | 1 1                   |
| 1                      |           | र्माना-              |                       |
| या मशकत ताजीरी         |           |                      |                       |
| बहालत केंद्र या केंद्र |           |                      |                       |
| दह साला या जायद        |           |                      |                       |
| अज़ दह साला सादिर      |           |                      |                       |
| हुआहो-                 |           |                      |                       |
|                        |           |                      |                       |
| नेक चळनी की            | •         | एक सालकी कै          |                       |
| ज्ञानत न देनेकी        | ज़मानतह   | व दोनों किस्मोंमें र | मेजिंडेंसी या         |
| सूरत में नो हिरासत     |           | एक किस्मकी य         | मिनस्ट्रेट द्रनह      |
| हो उससे भागनाना        | , ,       | जुर्माना या दोन      | ों अञ्बद्ध या         |
| या भागनानेका क्-       | 1         | सज्।यें-             | द्र्जह दोम।           |
| दाम करना-              |           |                      |                       |
| <br>                   |           |                      |                       |

हन्स बअबूर द्योय काबिल शोर से ख़िलाफ़ ज़मानत कानून माबदत कर्ना नहीं है हब्स द्वाम ब- अ़्दालत अबूर द्याय शोर आ़ला-और जुर्माना और द्याय शोर से पार उतारे जाने से पहले क़ैद शदीद सेह (३) साला-

मुखारूफ़ शर्त ऐज़न मुआफी सज़ा- वहीं सन्। निसका तजवीन हुक्म उसकी निस्वत उस महकमह पहले सादिर हुआहों में होगी नि-या अगर कोई जुन- समें असल वन सना भुगत चुका- जुमकी तज-हो उसका बकिया- वीन हुईहो-

क्सद्त सर्कारी कृष्टिल मुळाजिमकी तौहीन ज्मानतहै करना या उसका हारिज होना जबा-कि वह अदाळतकी कार्रवाईकी किसी नौवत में इजळास कर रहा हो—

केद सहज राश व तबीअत माह या एक हज़ार शरायत मुन्द-रुपया जुमाना या जी बाब ३५ दोनों-- उस महकमह में तजवीज़ होगी जहां व कूअ जुमें हुआ-हो—

अहरू जोरी असे- ऐज़न सर बनना--

दो साळा मिलस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेजीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्जह जुमीना या दोनों— अव्वळ—

## बाब दो अज़दहम्. उन जुमीके बयानमें जो सिक्कह और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुत्राह्मक

|   | सिकहकी तळबीस       | काबिळज्मा  | क़ैद हफ्त साला       | अदास्त             |
|---|--------------------|------------|----------------------|--------------------|
|   | करना या उसकी       | नत नहीं है | दोनों किस्मों मेंस   | अंखा               |
|   | तळबीस के अमल       |            | एक किस्मकी और        |                    |
|   | की किसी जुज्वको    |            | जुर्माना             |                    |
|   | अंजाम देना-        |            |                      |                    |
|   | मल्का मुञ्ज्       | ऐज़न       | हब्स द्वाम बअ-       | ऐज़न               |
|   | माके सिकह की तल-   | •          | बूर दर्याय शोर या    | , , ,              |
|   | बीस करना उसके      | 1          | केद दह साळा व दोनों  |                    |
|   | तलबीस के अमल       |            | क़िस्मों मेंसे एक    |                    |
|   | का कोई जुन्द अंजाम |            | किस्मकी और जु-       |                    |
| · | देना-              |            | र्माना-              |                    |
|   | सिकहकी तळबी-       | ऐज़न       | क़ैद सह साळा         | ऐजन या म           |
|   | सकी ग्रज्से औ      |            | दोनों किस्मों में से | निस्टेट प्रेनीडें- |
| i | जार बनाना या खरी-  |            | एक किस्मकी और        | न्सी या मजि-       |
|   | दना या फरोक्त      |            | जुर्माना-            | स्ट्रेट दर्जह अ॰   |
|   | करना-              |            |                      | व्वद्ध-            |
|   | तलबीस सिकह         | ऐज़न       | क़ैद हफ्तसाला        |                    |
|   | मल्का मुअज्जमाकी   | 1          | दोनों किस्मों मेंस   | sidian sital       |
|   | गरज से औजारका      | 1          | एक किस्मकी और        |                    |
|   | बनाना या ख्रीदना   | 1          | जुर्माना—            |                    |
|   | या फरोस्त करना-    | 1.         |                      |                    |
|   | तलबीस सिकह         |            | केंद्र सह साला       | ऐजन या             |
|   | के काम में छानेकी  | -          | दोनो किस्मो मसे      | मिलिस्टेट प्रेजी-  |
|   | ग्रज से औजार या    |            | एक किस्मकी और        | हेंसी या म.जि.     |
|   | सामानका पास        |            | जुर्माना∸            | स्ट्रेट दर्जह अ-   |
|   | रखना−              |            |                      | व्वस्र             |
|   | 3                  |            | <u> </u>             | 14                 |

| अगर वह सिका<br>मल्का मुज्जमाका<br>सिकाहो-                                                     | ऐज़्न     | केंद् दह साळा<br>दोनों किस्मों भेंसे<br>एक किस्मकी और                          | अदाखत<br>आखा                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| हिन्दुस्तान में<br>रहकर तळवीस                                                                 | ऐज़न      | जुर्माना—<br>वहीं सज़ा जो तछ-<br>बीस सिक्काकी ऐसी                              |                                    |
| सिका में जो हिन्दु<br>स्तानके बाहर होती<br>हो अआनत करना—                                      |           | अअानतके छियेमुक-<br>र्रर है बृटिश इंडि-<br>याके हटूदके अंदर<br>हुई हो-         |                                    |
| तलबीस सिका<br>को यह जानकर<br>कि वह तलबीस है                                                   | ऐज़न      | डुर है।<br>क़ैद सह साछा<br>दोनों क़िस्मों में से<br>एक क़िस्मकी और             | मिनस्टूट प्रेजी-                   |
| अन्दर छाना या<br>बाहर छेनाना-<br>मल्का मुअज़-                                                 |           | जुर्माना—<br>हज्स दवाम ब                                                       | स्ट्रेट दर्जह अ-<br>व्वळ-<br>अद:खत |
| माके सिका से मुवन<br>छत्तिस सिकों को<br>यह जानकर कि वह<br>मुवछत्तिस हैं अन्दर<br>छाना या बाहर |           | अबूर दर्याय शोर<br>या कैद दह साछा<br>दोनों मेंसे एक<br>किस्मकी और<br>जुर्माना— |                                    |
| छेते बक्त जाना हो<br>कि यह मुबछत्तिस                                                          | नत नहा ह. | कैंद पंज साछा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी आर<br>जुर्मन:—             | मजिस्टेट मेजी-                     |
| है उसे रखना या<br>किसी औरके हवालह<br>करना वगैरह—                                              |           |                                                                                | अञ्बल—                             |

एजन

ऐज्न

ऐजन

वही जुर्म बनि- ऐज़न स्बत सिक्का मल्का मुअज्जमाके- भेद दह साला मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी और मिनस्ट्रेट दर्जह जुमोना— अञ्बद्ध या दर्ज

दोम--

ऐसे सिकह को असळी सिकहकी है- सियत से जान बूझ- कर किसी औरके हवाले करना जिसकी हवालह करने वालेने पहले कृब्जृह में लेतेवक न जाना हो कि यह मुळतबि-

कैंद दो साळा दोनों मिलस्ट्रेट किस्नोंमेंसेएकिकिस्म- मेज़ीडेंसी या की या जुमीना बक्- मिलस्ट्रेट दर्जह द्र दहगुना कीमत अव्वळ यादोम-सिके मुख्ताविसके या दोनों—

उस सिकहका भुछ्तावसपासरखना जिसने उसे क़ब्ज़ह में छेते वक्त जान छियाहो कि यह सि- कैंद सह साला अदालत आ-दोनों किस्मों में से ला मिनस्ट्रेट एक किस्मकी और भेजीडेंसी या जुमीना-- मिनस्ट्रेट दर्जह अन्वल-

वस शस्सका
मल्का मुञ्ज्नमाके
सिकह से मुद्दाबिस
सिकहको पास रखना
जिसने उसे कृजहमें
केतेवक जानिक्याहो
कि यह सिका मुद्दतिवस है--

केद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जु-मीना—

ऐज़न

| नो किसी टकसा- छमें मामूर होकर सिकाको वज़न व तराकीब मुआयना कानून से मुख्त छिफ़ वज़न या तरकी वका हो जानेके बा- असहों | ऐज़न | ऐज़न                                                                   | <b>ऐज़</b> न  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ज़र्ब सिक्काके औज़ार<br>को नाजायज़ तीर<br>किसी टकसाल से<br>लेजाना                                                  | ऐज़न | ऐज़न                                                                   | ऐज़न          |
| फ़रेब से किसी<br>सिकह का वज़न<br>घटाना या उसकी<br>तकींब बद्छना—                                                    | ऐज़न | कैद सह साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—      | मनिस्टेट मेनी |
| फरेब से मल्का मुञ्जमाके सिकह का वज्न घटाना या उस की तरकीब बद्छना                                                   |      | क़ैद हफ्त साला<br>दोनों क़िस्मों में से<br>एक क़िस्मकी और<br>जुर्माना— | ऐज़न          |
| किसी सिकहकी  सूरत को इस नीयत  से बद्छना कि वह  किसी और किस्मके  सिकहकी हैसियत  से चछ जाय-                          |      | कैद सह साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—      |               |

ऐजन

ऐजन

इस नीयत से बद-छना कि वह किसी और किस्मके सिकेकी हैसियत से चढ जाय--

मल्का मुञ्जमाके काबिक केंद्र हफ्त साला अदालत आका सिकहकी सूरत को ज़मानत है- दोनों किस्मों में से या मिलस्ट्रे एक किस्मकी और पेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दुर्ज जुर्माना-ह अन्वलः

इस सिकह का दूसरे शख्स को हवा-छह करना जिसको हवाळे करने वाळा क्ब्ज्ह में छते वक्त जान चुका हो कि यह मुबद्दल है-

ऐजन केद पंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

मल्का मुञ्जमाके सिकहका दूसरे शख्स को हवालह करना निसकी हवाळह करने वाळा क्ब्ज़ह में छेते वक्त जान चुका हो कि यह मुबद्दल है-

दोनों किस्मों में ऐजन से एक किस्मकी दह साळा केंद्र और जुर्माना—

ऐज्न

उस शस्स का मुबद्दल सिका को पास रखना जिसने क्डाह में छेते बक्त जान छिया हो कि यह मुबद्दल है-

केंद्र सह साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

एज्न

| उस श्रुक्त व<br>मल्का मुञ्जूना<br>सिक्कह को पा<br>रखना जिसने उ<br>कृडाह में छेते व<br>जानिकिया हो वि                          | के<br>स<br>से<br>क           | कैंद्र पंज साठा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्भाना—                                | ऐज़न                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| यह मुबद्दल है— ऐसे सिकह व<br>असली सिकहव<br>हैसियत से कि<br>और को हवाले कर<br>जिसको हवाल<br>करनेवाले ने पह<br>कुलाह में लेते ब | ती<br>धी<br>ना<br>इह<br>इंडे | कैद दो साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>उस सिकदकी कीमत<br>का दह गुना नुर्माना—       | हेंसी या मनि-<br>स्ट्रेट दर्जह अ-<br>व्वळ या दर्जह |
| मुबह्छ न जाना हे<br>तळवीस गर<br>मेंटस्टाम्प-                                                                                  | r-                           | हन्स द्वाम ब<br>अबूर द्यीय शोर या<br>केद दह साला दोनों<br>किस्मों में से एक<br>किस्मकी और<br>जुमीना- |                                                    |
| तल्बीस ग<br>मेंट स्टाम्पकी गृ<br>से कोई औजार<br>सामान पासरसन                                                                  | <b>र</b> न्<br>या            | केद हफ्त साळा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना-                                  |                                                    |
| तल्बीस ग<br>मेंट स्टाम्पकी ग्<br>से कोई औव<br>बनाना या ख़रीव<br>या फरोख्त करन                                                 | ज़<br>ग़र<br>ना              | ऐज़न                                                                                                 | ऐज़न                                               |

|   | तळबीस गवन               | ऐज़न    | ऐज़न                                   | ऐज़न             |
|---|-------------------------|---------|----------------------------------------|------------------|
| • | भेंट स्टाम्पका बे       |         |                                        |                  |
|   | चन:-                    | _       |                                        |                  |
|   | मुल्तिबस गवर्न          |         |                                        | अद् <b>।ळत</b>   |
|   | मेंट स्टाम्पको पास      | मानत है | दोनों किस्में। में से                  | आला मनिस्ट्रेट   |
|   | रखना—                   |         | एक किस्मकी-                            | मेजीडेंसी या     |
|   |                         |         |                                        | मजिस्ट्रेट दर्ज- |
|   |                         |         |                                        | ह अन्वल-         |
|   | मुल्तिबस जाने           | ऐज़न    | क़ैद हफ्त साला                         | ऐजन              |
|   | हुए गवर्नमेंट स्टाम्प   | •       | दोनों किस्मों मेसे                     | 1 1              |
|   | को असली स्टाम्पकी       | I       | एक किस्मकी और                          | 1                |
|   | सियत से काम में         | 1       | जुर्माना—                              |                  |
|   | छाना−                   |         |                                        |                  |
|   | किसी माद्देसे जिस्पर    | ऐज़न    | केंद्र सह साळा                         | ऐज़न             |
|   | गवर्नमेण्ट स्टाम्प हो   | 5       | दोनों किस्मों मेंसे                    |                  |
|   | किसी तहरीर का           |         | एक किस्मकी या                          |                  |
|   | भिटाना या किसी          | 1       | जुर्माना या दोनों-                     |                  |
|   | दस्तावेज से वह          |         |                                        |                  |
|   | स्टाम्प जो उसके         |         |                                        |                  |
|   | छिये काम में छाया       |         |                                        |                  |
|   | मया हो दूर कर्ना        |         |                                        |                  |
|   | इस नीयतसे कि गवर्न      | 1       |                                        |                  |
|   | मेंट को नुकसान ना       |         |                                        |                  |
|   | जायज्ञ पहुंचे-          |         |                                        |                  |
|   |                         | -       | 2- 2)                                  | -0.3             |
|   | मुस्तमळ जाने            |         | केंद्र दो साळा<br>दोनों किस्मों में से | मजिस्ट्रेट       |
|   | हुये गवर्न मेंट स्टाम्प | •       | प्रमा विस्मा की                        | भनाडसा या        |
|   | को काम में लाना-        |         | एक किस्म की<br>या जुमीना या दोनों      | मानस्ट्रट द्जह   |
|   |                         |         | ना जुनाना ना प्राना                    |                  |
|   | <u> </u>                |         |                                        | र्जह दोम-        |

#### ( १८४ ) मजम्आजाब्तहफ़ीजदारी।

छीलना जिससे जा हिर कि वह स्टाम्प काममे आचु-काहै-

ऐसे निशानका ऐज़न कैंद सह साला अ़दालतआ़ला दोनें। किस्मों में से मनिस्ट्रेट एक किस्मकी या नीडेंसी या जुर्माना या दोनों- मनिरट्रेट दर्जह अन्बल--

#### बाबसज्दह्म. उन जुमा के बयान में जा बाटों ओर पैमानों से मुताछिक़ईं.

तौछने के झूठे आल ऐज़न हको फ़रेबन इस्तै माछ करना-

केंद्र एक साला मिलिस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेज़िंडेंसी या एक किस्मकी या मिलिस्ट्रेट दर्जी अन्वल या दर्जी जुमाना या दाना- दोम-

झूठे बाट या ऐज़न पैमानह की फ़रेबन इस्तैमाल करना-

एंजन ऐज़न

झूठे बाटों की ऐजन या पैमानों को फर-बन् इस्तैमाळ करने के छिये पास रखना-

ऐज्न ऐ ज

इस्तैमाळ फ्रेबाना के छिये झूठे बाट या पैमाने बनाना या वंचना-

ऐनन एजन

एं जन

#### बाब चहार दहम.

उन जुमैंकि बयान में जो आम्मा ख़्छायककी आफ़्यत और अमन व आसायश व हयात व आदत पर मुवस्सर

> गृष्ठतन् वह कृषिछ कैद शश माह ऐज़न काम करना जिसका ज्मानत है दोनों किस्मों में से पुर्तकव जानता हो कि इस से जान को ख़तरा पहुंचानेवाछी किसी मर्ज़की अफूनत फैलने का अहतमाल

> > बाब चहार दहमः

उन जुर्मीके बयान में जो आम्मा ख़लायक़की आफ़ियत और अमन व आसायज्ञ व हयात व आदात पर मुवस्सर हैं.

स्थानतन् वह काबिछ केंद् दो साछा मिनस्ट्रेट मेकाम करना निसकी जमानत है दोनों किस्मों में से जीडेंसी या
मुतंकव जानताहो एक किस्मकी या मिनस्ट्रेट दर्जह
कि उससे जानको नुर्माना या दोनों अव्वछ या दर्ज
ख्तरा पहुंचानेवाछ ह दोमकिसी मर्ज़की अफूनत
फैलनेका अहतमाछ
है-

काअदह से दीदा ऐज़न दानिस्ता इन्हराफ़ करना— केद श्रशमाह ऐजन दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुमी नाया दोनों

| आद्मीके साने<br>पीनेकी शैमें जिसक<br>बेचना मक़सूद हे.<br>इस तरह की आम-<br>जिश करना कि जि-<br>ससे वह मुजिर हो                                                          | ऐजन         | क़ैद शशमाह<br>दोनों किस्मोंभेंसे एक<br>क़िस्मकी या एक<br>हजार रुपया जुमाना<br>या दोनों— | ऐजन        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| साने या पीने<br>की चीज़को आदमी<br>के साने या पीने की<br>चीज़की हैसियत रे<br>यह जान कर बेचन<br>कि वह मूजिर है—                                                         | ऐजन         | <b>क्षेजन</b>                                                                           | ऐज़न       |
| द्वाय मुर्ज़र्द य<br>मरक्कव में जिसक<br>बेचना मक़सूद हं<br>इस तरहकी आमे<br>ज़िश करना कि जि<br>ससे उसका असक<br>कम होजाय य<br>उसका अमळ बद्द<br>जाय या वह मुजि<br>होजाय— | <b>ऐजन</b>  | <b>ऐजन</b>                                                                              | <b>ऐजन</b> |
| डाकटर खानहां<br>किसी द्वाय मुफर<br>या मुरक्षव का जार्य<br>करना या उसको ए<br>आरिज़ बे में रखन<br>जिसका वह शुरू<br>जानताहो कि इस<br>आमेजिश की गईहै                      | <b>ऐ</b> जन | <b>ं ए</b> जन                                                                           | ऐज़ः       |

ऐजन

किसी दवाय मुफरद या मुरक्कको
किसी दवाय मुफरद
या मुरक्कब की है—
सियत से जानबूझ
कर बेचना—या डाक्टरखानहसे जारी
करना—

ऐज़न

एन्न

किसी आम च-रमहया होज़के पानी को गद्छा करना– ऐज़न

ऐजन

ऐज़र्न

कैंद सह माह दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या पांचसी रुपया जुर्मीना या दोनों—

हवाको मुजि्र सिइत करना- पांच सें। रुपया ऐज़न जुर्माना

किसी शुरूस
आमपर ऐसी बेअहतियाती या गृफ्छत
से गाड़ी चळाना या
सवार होकर निकळना जिससे आदमी
की जान वगैरः को
सतरा हो-

केंद्र शश माह दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या एक हजार रुपया जुंमीना या दोनों—

ऐसी वे अहतियाती या गफ्छतसे
मरकवतरी को चछाना जिससे आदमी
की जान वंगेरह को
स्तरा हो—

ऐज़न एज़न

मानस्ट्रट मेनीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्नह अन्वल या दो-यम

एजन

| 1 |                                                                                                                                          | ,    |                                                                                               |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | झूठी रोशनी या<br>झूठे निशान या पानी<br>पर तैरनेवाळे निशा-<br>नका दिखाना                                                                  |      | कैद हफ्तसालं<br>दोनों किस्मोंमेंसेएक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                      | अदारुत आरुा                      |
| · | किसी श्रष्ट्सको पानीकी राह उजीरा पर ऐसे मरक बतरीमें छेजाना जो ऐसी हाछ तमें हो, इस कृद्र- छदा हुआ हो कि उससे उस श्रष्ट्सकी जानको स्तरा हो |      | क़ैद शशमाह<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी एक हज़ार<br>रुपया जुर्माना या<br>दोनों-        | मेनीडेंसी या<br>मनिस्ट्रेट दर्नह |
|   | खुरंकी या तरीकी<br>आमराह पर ख़तरा<br>मज़ाहमत या नुकसा-<br>न पहुंचाना                                                                     | ऐज़न | दी सी रुपया<br>जुर्माना-                                                                      | ऐज़न                             |
|   | किसी ज़हरीछे मा<br>अहे की ऐसे तौर पर<br>निगहदाइत तरक<br>करना जिस से आद-<br>मीकी जान वंगेरह<br>को ख़तरा हो                                | ,    | कैंद शश माह<br>दोनों किस्मोंमें से ए-<br>क किस्मकी या एक<br>हज़ार रुपया जुर्माना<br>या दोनों— |                                  |
|   | आग या किसी आ<br>तिश्चगीर माअदे की<br>ऐसी तौर पर निगह<br>दाइत तरक करना                                                                    |      | ऐज्न                                                                                          | हर मिन-<br>स्ट्रेट               |

|   | जिस से आदमी की<br>जान वगैरह को ख़- |      |      |                             |
|---|------------------------------------|------|------|-----------------------------|
|   | तरा हो                             |      |      |                             |
|   | किसी से ना<br>नेवाळे की ऐसे        | ऐज़न | ऐज़न | ऐज़न                        |
|   | तौर पर निगहदाश्त<br>तरक करना—      |      |      |                             |
|   | 1 _1                               | ·    | 2    |                             |
|   | किसी कलकी तर्ज़                    | ऐज़न | ऐज़न | मिनस्ट्रेट<br>प्रजीडेंसी या |
|   | मृज़्कूर पर निगह                   |      |      | मनिस्ट्रेट दर्जा            |
|   | दाइत तरक करना-                     |      |      | अव्बद्ध या दोम              |
|   | किसी शरूस का                       | ऐज़न | ऐजन  | ऐज़न                        |
|   | ऐसे खतरा के दफ़ह                   |      | _    |                             |
| 1 | के छिये तरक अह-                    |      |      | 1                           |
|   | तियात करना जिस                     |      |      | !                           |
| l | के पहुंचने का अहति-                | ļ    |      |                             |
|   | माळ इनसान की                       |      |      |                             |
| 1 | जान को किसी                        |      |      |                             |
|   | ऐसी इमारत के                       |      |      |                             |
|   | गुज़र ने से हो                     |      |      |                             |
| 1 | निसके मिसमार कर-                   |      |      |                             |
|   | ने या मरम्मत करने                  |      |      |                             |
|   | का वह शरूस् मुस्त-                 |      |      |                             |
|   | हक़ है-कोई शरुस                    |      |      |                             |
|   | किसी जानवर का                      |      |      |                             |
|   | जो उसके कृब्जृह में                |      |      |                             |
|   | हो ऐसा अहतमाम                      |      |      |                             |
| 1 | करना तरक करें जो                   |      |      |                             |
|   | ख़तर जान इन्सान                    |      |      |                             |
|   | या ज़रर शदीद के दफ़्कि छिये जो इस  |      |      |                             |
|   | जानवर से पहुंच                     |      |      |                             |
|   | सकताहै-काफी हो-                    |      |      |                             |
| L | I Washington At                    | 1    | 1    | 1                           |

#### ( १९० ) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी ।

अमर बाअस काबिछ दोसी रुपये जु- हरमिनस्ट्रेट तकलीफ़ आम का जमानतहै मीना--इतकाब-

अमर बाज़स त-कलीफ़ आमकी न करते रहने की हि-दायत पाकर उसे करते रहना -फाश किताबों का

फाश कितावों का वेचना वंगेरह- ऐज़न

ऐजन

ऐजन

क़ैद महज़ शश हरमाजिस्ट्रेः माह या जुर्माना या ट मेज़ीडेंसी या दोनों मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल्ल यादर्जह दोम-

कैद सह माह दो-नों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों—

फ़ाश किताबों व-ग़ैरह को बेचने या दिखाने के छिये पास रखना—

फ़ाश गीत ऐज़न चिंही डाल्ने के लिये दफ्तर रखना- कैद सह माह दोनों ऐज़न किस्मों में से एक कि समकी या जुर्माना या दोनों-

कैद शश माह दो एजन नों किस्मों में से एक हर मांजस्ट्रट किस्मकी या जुर्माना या दोनों सज़ायें एक हज़ार रुपया जुर्माना

चि। हैं डालने की ऐज़न बाबत तजवीज़ें को मुश्तहिर करना—

एजन

ऐजन

ऐज़न

### बाब पंज़दहस्. उन जुर्मीके बयानमें जो मज़हबसे मुताछिक़ेंहें।

एजन

एज्न

तोहीन करने की नी-यतसे किसी इबा त गाह या शेमुतवरिक का खराब करना या नुकसान पहुंचाना या निजस करन:--

किसी मजमै को। एजन इना पहुंचाना द्रहा-छे वह मजमा इबादत मज्ह्बी में मसरू-फहो--

किसी इबादत गा हया क्बरस्तान भें मदांखळत करना या किसी का दिल दुखा-ने की नीयत से दफ नमें दख्छंदाज़ हो-ना या किसी छाञा इन्सानी की तज् छीछ कर्ना-

इस नीयत से को ई वात कहना या मुंह से कोई आवाज नि-कार्छना जिस को कोई शरूस सुन सके

किसी फ़ि्कंड अ- काबिल केंद दो साला मिनस्ट्रेट श्वासेक मज्हब की ज़मानतहै - दोनों किस्मों में से मेजीडेंसी या एक किस्मकी या मिनस्ट्रेट दर्नह जुर्माना या दोनों- अव्वल या दर्जह दाम-

> केंद्र यक साला ऐजन दोनों किस्में। में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों-

> > ऐजन ऐ जन

कैंद साळ वाहिद मिनिस्ट्रेट दोनों किस्मों में से मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्जह जुर्माना या दोनों अव्वलया दर्जह दोम-

| 22                 |  |  |
|--------------------|--|--|
| या कोई हरकत कर-    |  |  |
| ना या किसी श्राक्स |  |  |
| के रोबरु कोई दी रख |  |  |
| ना कि मजहब की      |  |  |
| बाबत उसका दिछ      |  |  |
| दुखे~              |  |  |

### बाब शांज़दहम्. उड जुर्मोंके बयान में जो इन्सान के जिस्म व जान पर मुवस्सरहैं जरायम मुवस्सर जान के बथानमें।

| कृत्ल अम्द्-             | काबिछ ज़मा | मौत या इब्स द्वाम्  | अदालत आला |
|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
|                          | नत नहीं है | नअनूर दर्याय शोर    | ,         |
| क्त्छ अम्द मुर्त-        |            | मीत                 | ऐज़न      |
| कबह मुजारेम जि-          |            |                     |           |
| सकी निस्वत हब्स          |            |                     |           |
| द्वाम बजबूर द्यीय        |            |                     |           |
| शोरका हुक्म हो<br>चुकाहै |            |                     |           |
| कत्ल इन्सान              | ऐज़न       | इब्स द्वाम बअ-      | ऐज़न      |
| मुसत्छैनिम सना नो        |            | बूर दर्याय शोर या   |           |
| हह कृत्ल अम्द तक         |            | केंद दह साला दोनों  |           |
| न पहुंचाही अगर           |            | किस्मों में से एक   |           |
| फ़ैळ नो इछाकत            |            | किस्मकी और नुर्माना |           |
| का बाअस हुआ              |            |                     |           |
| हळाकत वगैरह का           |            |                     |           |
| बाअस होनेकी नीयत         |            |                     |           |
| से किया गयाहा-           |            | *                   |           |
| अगर फैछ मज़-             |            | केंद् दह साला       | ऐज़न      |
| कूर इस इल्म से किया      |            | दोनों किस्मों में स |           |
| गया हो कि इससे           |            | एक किरमकी आरै       |           |
| वकुम इलाकत का            |            | जुर्माना या दोनों-  |           |

|   | अहतिमाल है लेकि न<br>कुछ यह नीयत नहीं<br>कि उससे हलाकत<br>वगैरह वाके हो—<br>बे अहतियाती<br>या गुफ़लत के किसी<br>फेल से हलाकत का<br>बाअस होना<br>उस खुदकशीमें<br>मुअय्यन होना कि-<br>सका इतकाब किसी<br>लड़के या किसी श-<br>हल मजनू या मसलू<br>बुल हबास | काबिछ<br>ज़मानतहै<br>कृबिछ<br>ज़मानतनहीं | दो सालकी कैंद<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों<br>सज़ाएं-<br>मीत या हब्स<br>दवाम ब अ बृर द्यीय<br>शेर या कैंद दह<br>साला और जुर्माना- | ह्या मिन-<br>स्ट्रेट मेनीडेंसी<br>या मिनस्ट्रेट<br>दर्नह्अव्वल-<br>अंदालत<br>अंहा- |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | खुद कशीके इर्त<br>काब में अआनत<br>करना–                                                                                                                                                                                                               | ऐज़न                                     | कैंद दह साळा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और                                                                                                              | अदा <b>रु</b> त<br>आरुा                                                            |
|   | कृत्ल अम्द का<br>इक्दाम-                                                                                                                                                                                                                              | ऐज़न                                     | जुर्माना—<br>ऐज़न                                                                                                                                                  | ऐज़न                                                                               |
|   | अगर ऐसे फैछ<br>से किसी शख्स को<br>ज़रर पहुँचे-                                                                                                                                                                                                        | ऐज़न                                     | हन्स द्वाम ब<br>अबूर द्यीय शोर या<br>वह सन्। जो ऊपर<br>मनकूर है-                                                                                                   | ऐज़न                                                                               |
| · | जन्म कैदीकी तरफ़<br>से इक़दाम क़ल्छ<br>अम्द का अगर उस<br>से ज़रर पहुंचे-                                                                                                                                                                              | ऐज़न                                     | मौत या वह सन्।<br>जो उपर मनकूर है                                                                                                                                  | ऐज़न                                                                               |

| (.220.)                                            | નગસૂડ              | ;14:15/16; |                           |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|------------------|
|                                                    | कत्ल इन्सान मुस-   | काबिछ      |                           | ऐज़न             |
|                                                    | तहैजिम सनाके इर्त- | ज्ञानत है— | दोनों किस्मों में से      |                  |
|                                                    | काब का इक्द्राम-   |            | एक किस्मकी या             |                  |
|                                                    |                    |            | जुर्माना या दोनों-        |                  |
|                                                    | अगर ऐसे फ़ैंछ      | •          | केंद्र हफ्त साला          | एज्न             |
|                                                    | से किसी शल्सको     |            | दानों किस्मोंमेंसे एक     |                  |
|                                                    | ज़रर पहुँचे-       |            | किस्मकी और जुर्मा-        |                  |
|                                                    |                    |            | ना या दोनों सनुष्-        |                  |
|                                                    | खुदकशीके इर्त-     | ऐज़न       | केद महज यक                | मिनस्ट्रेट       |
|                                                    | काब का इक़दाम-     | 1          | साला और जुर्माना          | मेज़ीडेंसी या    |
|                                                    |                    |            | या दोनों सनायें-          | मनिस्ट्रेट दर्नह |
|                                                    |                    |            |                           | अब्बल या         |
|                                                    |                    |            |                           | दर्जह दोम-       |
|                                                    | ठग होना-           | काबिछ      | हब्स द्वाम व              | अदालत आला        |
|                                                    |                    | ज़मानत     | अबूर दर्याय शोर           |                  |
|                                                    |                    | नहीं है    | <sup>।</sup> आर जुर्माना- |                  |
| इस्कृत हमळ करान और जनीं को ज़रर पहुँचाने और बच्चों |                    |            |                           |                  |
|                                                    |                    |            | _                         | 1                |
| 9                                                  | भ नाहर डाळ दुन     | । अख्गाय   | । तबल्खुद्के बया          | 741              |

| इस्कृात हमछ क<br>रना–                      | काबिछ ज़<br>मानत है | कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों- | अदाखत आखा |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अगर उस औरत<br>के जनींमें जान पड्<br>गई हो— | 1 2                 | कैद इपत साला<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना-        | ऐज़न      |

| } | औरतकी बिना का                                                                                                                       |      | हब्स द्वाम ब                                                                                                                                         | ऐज़न |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | रजामंदी इस्कात मार<br>हमछ करना—<br>हे<br>हिणाकत जिसका<br>बाज़स वह फैछ हो<br>जो इस्कात हमछ क<br>रानेकी नीयतस कि<br>या गया हो—        |      | अबूर दर्याय शोर या<br>कैद दहसाळा दोनों<br>किस्मोंमेंसे एक कि<br>स्मकी और जुर्माना—<br>कैद दहसाळा दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और जु<br>मीना— | ऐज़न |
|   | अगर फ़ेल और-<br>तकी बिलारजामन्दी<br>किया गया हो-                                                                                    | ऐज़न | हब्स द्वाम ब<br>अबूर द्याय शोर या<br>वह सना जो ऊपर<br>मृज़कूर है-                                                                                    | ऐज़न |
|   | वह फ़ैल जो बच्चे<br>को ज़िन्दान पैदा हो<br>ने देने या पैदा होने<br>के बाद उसकी हला-<br>कत का बाअस होने<br>की नीयतसे किया<br>मया हो- | ऐज़न | केंद दहसाछा दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुमीना<br>या दोनों-                                                                              | · ,  |
|   | किसी ऐसे फ़ैलसे<br>इलाकत जनी जान<br>दारका वाअस होना<br>जो हद जुमें कृत्ल<br>इन्सानमुसतलेज़ि मस<br>जातक पहुंचा हो-                   |      | केद दहसाला दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और जु<br>मीना-                                                                                       |      |

| (१९६) | <i>मजन्</i> जा -                                                                                                                           | 1-116 11    |                                                                                              |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | माँ बाप या किसी का<br>शरुस मुहफ़िज़का बा<br>रह (१२) बरससे<br>कम उमरके बचेको<br>डाळ देना इस ग्रज़<br>से कि कुछेतुन उस<br>से कृतह ताल्ल्छुक़ | नत है—   है | कैंद् इफ्तसाळा<br>होनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों-                  | ऐज़न           |
|       | होजाय-<br>छाशको चुपकेसे क<br>रख देनेसे अख्फाय<br>बिछादत-                                                                                   |             | क़ैद दो साला दो<br>नों क़िस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुमीना<br>या दोनों-                    | छा मॅनिस्ट्रेट |
|       | ( ज़र                                                                                                                                      | रके बया     | नमें )                                                                                       |                |
|       | बिळइरादह ज़रर<br>पहुंचाना-                                                                                                                 | ऐज़न        | केंद्र यक साल<br>दोनों किस्मों में वे<br>एक किस्मकी य<br>एक हज़ार रुपय<br>जुर्माना या दोनों- | ते ।<br>त      |
|       | ्षतरनाक हवीं या<br>विश्वीळोंसे विळ इरा-<br>दह ज़रर पहुंचाना~                                                                               |             | कैंद सह सार<br>दोनों किस्मों में                                                             | म अद्रास्त     |
|       | बिछइरादह ज़रर<br>झदीद पहुँचाना                                                                                                             | ( ऐज़न      | केंद हफ्त सा<br>दोनों किस्मों भें<br>एक किस्मकी व<br>जुमीना-                                 | छा ऐज़न<br>से  |

| खतरनाक                    | हबाँ कृति  | बेळ ज्- | हब्स द्वाम                  | बं∤      | अदालत            |
|---------------------------|------------|---------|-----------------------------|----------|------------------|
| या वसीळोंसे               |            | नहीं इ  | मबूर दर्याय शोर             | या ३     | गढा मनिस्ट्रेट   |
| इरादह ज़रर                | पहुंचा है- |         | द दृह साला व                | र्गनो बे | ज़ीडेंसी या      |
| ना                        |            |         | केस्मों मेंसे<br>केस्मकी और | एक इ     | ानिस्ट्रेट दर्नह |
|                           |            |         |                             | 341 3    | भव्बल-           |
| माछ या                    | क्षाज्य मे | जुन     | ना—<br>कैए दरः              | orati 3  | भदालत आला        |
| 1                         |            |         | ्यः ५० प्<br>दोनों किस्मों  | 1        | idian him        |
| तुरु माळ का<br>साल बिल्जन | . 1        |         |                             | _        |                  |
|                           | 1          | 1       | एक किस्मकी                  | नार      |                  |
| के छिये या                |            |         | जुर्माना−                   |          |                  |
| शस्सको कि                 |            |         |                             |          |                  |
| फ़ैलके इर्तक              |            |         |                             |          |                  |
| मजबूर करने                |            |         |                             |          |                  |
| ना सिळाफ                  |            |         |                             |          |                  |
| और निसस                   |            |         |                             |          |                  |
| जुर्म का इ                |            |         |                             |          |                  |
| सहस्र होजाय               | बिळइ-      |         |                             |          |                  |
| रादह न्रर                 | पहुँचाना   |         |                             |          |                  |
| ज़रर पहुँ                 | चाने की    | रेज़न   | ऐज़न                        |          | ऐज़न             |
| नीयत रे                   |            |         |                             |          |                  |
| करने वाळी                 | 1          |         |                             |          |                  |
| स्तिलाना-                 |            |         |                             |          |                  |
|                           | कफ़ाल      | काबिछ   | हुद्धाः दव                  | ਸ਼ ਵ     | अदालत आल         |
| तुछ माछ व                 |            | नुमानत  | अबूर दर्शाय                 |          | 1 "              |
| साळ विलं                  |            | नहींहै- | या केंद्र दह                |          |                  |
| के छिये र                 |            | 1614    | दोनों किस्मों               |          |                  |
| श्रूक्सको वि              |            |         | एक किस्मकी                  |          |                  |
| फैलके इर्त                |            |         | जुर्माना-                   | -11 6    |                  |
| मजबूर                     | करनेकें    |         | 3-11-11                     |          |                  |
| छिये नो सि                |            |         |                             |          |                  |
| नून है और                 |            |         |                             |          |                  |

किसी जुर्म का इर्त-काव सहस्र होलाय विस्कृशादह ज़रर पहुंचाना-

इक्रार या ख़बर काबिछ केंद्र हफ्त साछा
का इस्तहसाछ बिछ जमानतहें दोनों कि समों मेंसे
जब करने या माछ एक कि समकी और
बगैरहके बापस जुमानाकरने पर मजबूर
करनेके छिये बिछइरादह ज़रर पहुँचाना-

ऐजन

ऐजन

इक्रार या स्वर काविछ केंद्र दह साछा का इस्तहसाछ विछ् ज्मानत दोनों किस्मों में से जब करने या माछ नहींहै— एक किस्मकी और वग़रके वापस जुमीना— करने पर मजबूर करनेके छिये विछ-इरादह ज्रार शहीद

पहुंचाना—

सर्कारी मुळाजिम कृतिक केंद्र सह साळा ऐज़न या
को अदाय खिद्मत जमानत है दोनों किस्मों मेंसे मिलस्ट्रेट मेजी
से डराकर बाज एक किस्मकी या डेंसीया मिलस्ट्रेट
रखनेके छिये विळ- जुर्माना या दोनों— ट दर्जह अव्वळ
इराहह ज़रर पहुँचाना

सर्कारी मुलाजिम काबिल केद दह साला अदालत आहा का अदाय खिदमत जमानत दोनों किस्मों मेंसे से ढराकर बाज नहीं हैं एक किस्मकी और रखनेके लिये बिल जुमीना— इरादह शदीद जुर्रो

पहुंचाना-

|   | सरूत और नाग          |           |                      | हर मिनस्ट्रेट     |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|
|   | हानी बाअस इक्ताल     | ज्मानत है | दोनों किस्मों मेंस   |                   |
|   | तबाके वाकै होने पर   |           | एक किस्मकी पांच      |                   |
|   | बिछ इराद्ह ज़रर पहुं |           | सौ रुपया नुर्माना    |                   |
|   | च।ना दरहाले कि ज़-   |           | या दोनों-            |                   |
|   | रर पहुँचाने वाछे की  |           |                      |                   |
|   | नीयत में सिवाय उस    |           |                      |                   |
|   | शक्सके जिसने         |           |                      |                   |
|   | इश्ताखतवा दिखाया     |           | •                    |                   |
|   | हो किसी और को        |           |                      |                   |
|   | ज़रर पहुंचाना मक-    |           |                      |                   |
|   | सूद नथा-             |           |                      |                   |
|   | सरूत और नाग          | ऐज़न      | क़ैद चहार शाला       | अदाछत             |
|   | हानी बाअस इश्ताल     |           | दोनों किस्मों मेंसे  | आुढ़ा या मनि      |
|   | तबाके वाके होने      |           | एक क़िस्मकी या दो    | स्ट्रेट मेनीडेंसी |
|   | पर बिळइरादह ज़रर     |           | हज़ार रुपये जुर्माना | या मिन्स्ट्रेट    |
|   | शदीद पहुंचाना दर-    |           | या दोनों-            | दर्जह अञ्बल       |
|   | हाळे कि ज़रर पहुं-   |           | •                    | या दर्जह दोम      |
| ! | चाने वालेकी नीयत     |           |                      | 11 11 12 11 1     |
|   | में सिवाय उस शक्स    |           |                      |                   |
|   | के जिसने इइताछ       |           |                      |                   |
|   | तबा दिलाया हो किसी   |           |                      |                   |
|   | औरको ज़रर पहुँ-      |           |                      |                   |
|   | चाना मक्सूद् नथा-    |           | P                    |                   |
|   | किसी एसे फ़ैल        |           |                      |                   |
|   | का इर्तकाब जो जान    | ऐज़न      | केंद्र सह साछा       | इर मनिस्ट्रेट     |
|   | इन्सान या औरों की    |           | दोनों किस्मों मेंसे  |                   |
|   | आफ़ियत ज़ाती को      |           | एक किस्मकी या        |                   |
|   | ख़तरह में डाले-      |           | अढ़ाई सा रुपया       | ľ                 |
|   |                      | 3         | जुर्भाना या दोनों-   |                   |
|   | 1                    |           |                      |                   |

पहुंचाना जो इन्सान जुमानतहै की जान वगैरह को खतरे में डाले

ऐसे फ़ैल से ज़रर क़ाबिल क़ैद शश माह हर मिन दोनों किस्मोंमेंसे स्ट्रेट मेनीडेंसी एक किस्मकी या या मिलस्ट्रेट पांच सी रुपया दर्जह अव्वल नुर्माना या दोनों- या दर्नह दोम-

ऐसे फैल से ज्रर ऐजन शदीद पहुंचना जो इन्सानकी जात वगैर ह को खतरह में डाळे-

केंद्र दो साला एजन दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों

#### ( मज़|हमत बेजा और हब्स बेजांके बयानमें)

ऐजन

ऐज़न बेजा तीर पर किसी श्रुक्सकी मजाहमत करनी-बेजा तौर पर ऐजन किसी श्रष्सको हब्स में रखना-

तीन या जियादा

दिन तक बेजा तौर पर इब्स में रखना

कैंद महज् यक हर मिलस्ट्रेट माह या पांचसीरुपया जुर्माना या दोनों-

यक साला केंद्र मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों में से प्रेनीडेंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट दर्जह एक हनार रुपया अन्वल या दर्जह जुर्माना या दोनों- दोम-

केंद्र दो साला दोनों किस्मों मेंस एक किस्मकी और जुर्माना-

द्स (१०) या ऐजन नियादा दिन तक बेजा तीर पर हब्स में रखना-

केंद्र सह साला। भदालत दोनों किस्मोंमें से आला या मनि एक किस्मकी और स्ट्रेट मेन्डिसी जुर्माना-या मिनस्टेट दर्जह

|                                                                                                                           | .61116012                           | 10/1                                                                                                                                      | (408)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| उस शब्स<br>हन्स बेजा में रख<br>जिसकी निस्बत<br>इल्म हो कि उस<br>रिहाई का हुक्मना<br>सादिर हो चुका है                      | ना<br>यह<br>की<br>मा                | उस कैदके अ-  छावा जो उस जुर्म के वास्ते इस मज-  मूज की किसी दूसरी  दफ़ह की रूसे मुक्रेर  है दोनों किस्मोंमें से  एक किस्मकी कैद  दो साछा- |             |
| ख़ुफिया है<br>वेजा में महब्<br>रखना-                                                                                      |                                     | ऐज़न                                                                                                                                      | ऐज़न        |
| माल का इस्तैम<br>बिल्जिं क<br>या किसी फैल<br>जायज पर मजब<br>करनेकी गृरज<br>हब्स बेजामें रखन                               | (ने<br>ना<br>दूर<br>से              | कैद सह साला<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—                                                                          |             |
| इक्रार या ख़ः<br>का इस्तहसाल वि<br>जब करने या म<br>वगैरहके वापस व<br>देने पर मजबूर क<br>नेकी ग्रज से हः<br>बेजा में रखना— | ज्मानत <b>है</b><br>। छ<br>कर<br>र- | केंद्र सह साला<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—                                                                       | आ़ला या मिन |

### मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

# ( जब्र मुजर्मानह और हमछाके बयान में )

| सक्त इश्ताल कृषिल केंद्र सह साला तैं कें अलावह दूसरे तौर पर हमला करना या जब मुजर्माना का अमल में लाना— किसी सकीरी एजन केंद्र दे साला दोनों मिलस्ट्रेट दर्ज साला काममें लाना— या जब मुजर्माना काममें लाना— किसी बौरतकी एजन ऐज़न हे जुन हफ्तृत में खळल डालनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :<br>या<br>नेह |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| तौर पर हमछा करना या जब मुजर्माना का अमछ में छाना—  किसी सर्कारी मुछाजिमको अपनी खिद्मत करने से ढराकर बाज रखने के छिये हमछा करना या जब मुजर्माना काममें छाना—  किसी औरतकी इफ्कृत में खळळ डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | या<br>नेह      |
| या जब मुजर्माना का अमल में लाना—  किसी सर्कारी एजन केंद्र दो साला दोनों मिलस्ट्रेट दे किस्मों मेंस एक मिलस्ट्रेट दे किस्मकी या जुर्माना या दोनों—  किसी अपनी किस्मकी या जुर्माना या दोनों—  किसी किस करने से दिराकर बाज रखने के लिये हमला करना या जब मुजर्माना काममें लाना—  किसी औरतकी एजन ऐज़न ऐज़न ऐज़न हफ्तुत में खलल दालन हफ्तुत में खलल दालन दोना हफ्तुत में खलल दालन हफ्तुत में खलल हफ्तुत हम्में हफ्तुत में खलल हफ्तुत में खलल हफ्तुत में खलल हफ्तुत हम्में हफ्तुत हम्में हम्में हफ्तुत हम्में खलल हफ्तुत हम्में | या<br>नेह      |
| जमाना या दोनों—  किसी सर्कारी पुलाजिमको अपनी लिद्मत करने से दराकर बाज रखने के छिये हमछा करना या जब मुजर्माना काममें लाना—  किसी औरतकी एजन ऐज़न हेफ्न के खळळ दाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | या<br>नेह      |
| किसी सर्कारी ऐज़न क़ैंद दो साला दोनों मिलस्ट्रेट स्वा साला दोनों मेंस एक प्रेज़ी हिस्मों मेंस एक प्रेज़ी हिस्मत करने से हराकर बाज़ रखने के लिये हमला करना या जब मुनर्माना काममें लाना— किसी औरतकी एज़न ऐज़न हेज़्त में खलल हालनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | या<br>नेह      |
| मुलाजिमको अपनी किस्मों भेंस एक मेज़ीडेंसी विद्मत करने से दराकर बाज रखने के लिये हमला करना या जानें लाम में लाना— किसी औरतकी एजन ऐज़न हफ्कृत में खलल दालने विज्ञ हमली नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | या<br>नेह      |
| खिदमत करने से  डराकर बाज़ रखने के छिये इमछा करना या जब मुजर्माना काममें छाना—  किसी औरतकी एज़न इफ्फ़त में खळळ डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नेह            |
| खिद्मत करने से  डराकर बाज़ रखने के छिये हमछा करना या जब मुजर्माना काममें छाना—  किसी औरतकी एज़न ऐज़न हफ्फ़्त में खळळ डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नेह            |
| के छिये हमछा करना<br>या जब मुजर्माना<br>काममें छाना—<br>किसी औरतकी एजन ऐज़न<br>इफ्फ़्त में खळळ<br>डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र्वह           |
| के छिये इमछा करना या जब मुजर्माना काममें छाना—  किसी औरतकी एज़न ऐज़न ऐज़न इफ्फ़्त में खळळ डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '              |
| या जब मुजर्माना<br>काममें छाना—<br>किसी औरतकी एज़न ऐज़न<br>इफ्फ़्त में खळळ<br>डाळनेकी नियतं से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| काममें छाना-  किसी औरतकी एजन ऐज़न  इफ्फ़्त में खळळ  डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| किसी औरतकी एज़न ऐज़न ऐज़न<br>इफ्फ़्त में खळळ<br>डाळनेकी नियतं से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| इफ्फ़्त में खळळ<br>डाळनेकी नियत से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| डाछनेकी नियतं से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| हमला करना या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| जब्र मुजर्माना अमळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| में छाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| सरूत और नाग- ऐज़न कैंद दो साला ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| हानी इस्ताल तबाके दोनों किस्मोंमें से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| अलावा दूसरी हालत एक किस्मकी मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| में किसी श्रव्स पर जुर्मीना या दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| उसको बे हुर्मत करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| की नीयत से हमला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| कर्ना या जब मुज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| मीना अमळ में ठारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| किसी ऐसे माछ          | काबिछ     | ऐज़न                  | हर मजिस्ट्रेट |
|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| के सक्षि इर्तकाब      | ज्मानत न- |                       |               |
| के इकदाम में हमछा     | हीं है    |                       |               |
| करना या जब मुज-       |           |                       |               |
| र्माना अमलमें लाना    |           |                       |               |
| जिसको कोई शस्स        |           |                       |               |
| पहने या छिये 'हुएहो-  |           |                       |               |
| किसी शख्स को          | कृषिङ     | क़ैद यक साला          | ऐजन           |
| बेजा तौर पर हब्स      | ज्मानतह   | दोनों किस्मों मेंसे   | 74            |
| करने के इकद्। ममें ह- |           | एक किस्मकी याएक       |               |
| मळा करना या जन        |           | हजार रुपया जुर्मा-    | i             |
| मुनर्माना काममें      |           | नाया दोनों            |               |
| छाना-                 |           |                       |               |
| सख्त और नाग           | ऐज़न      | क़ैद महज यक           | ऐजन           |
| हानी इत्ताळ तबा       |           | माह या दोसी रुप       |               |
| के हाळतमें हमळा       |           | या जुर्माना या दोनों- |               |
| करना या जब मुज-       |           |                       |               |
| मीना अमळ में          |           |                       |               |
| ळाना-                 |           |                       |               |

## (इन्सानको छेभागने या जबरन् बहका छेजाने और गुछाम बनाने और ब जब्र मेहनत छेनेके बयानमें )

| इन्सानको      | छे | काबिछ   | केंद्र हफ्त स   | ाला अदाकत                      |
|---------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| भागना—        |    |         |                 | मेंसे आला या मजि               |
|               |    | हीं है- |                 | स्ट्रंट भजाइसा                 |
|               |    |         | जुर्माना-       | या मिनस्ट्रेट<br>दर्जंह अव्बळ- |
| कृतक अम्द     | के | ऐज़ंन   | हब्स द्वाम      |                                |
| छिये इन्सानको | 8  |         | अबूर दर्याय !   | शोर आळा-                       |
| भागना या बहका | छे |         |                 | दह                             |
| जाना-         |    |         | साळा और जुर्भान | रा                             |

| किसी शस्यको मु- स्का और बेजा तौर पर हन्स करनेकी नीयतसे छे भागना या बहका छेजाना— किसी औरतको अजदबाज पर मज- बूर करने या उसको स्वराव वगैरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छेजाना— किसी शस्य को तर शदीद पहुँचाने या गुळाम बगैरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श- स्वर्भो छिपाना या हन्समें रखना— किसी तिफ्छ को स्जन किसी तिफ्छ को स्जन केत्र हफ्त साळा एजन केत्र दह साळा एजन केत्र दह साळा एजन केत्र दह साळा एजन केत्र दह साळा एजन केत्र निक्सों मेंसे एक किसमकी और जुर्माना— एजन केत्र छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श- स्वर्भो रखना— हिसी तिफ्छ को स्जन केत्र हफ्त साळा- केत्र हफ्त साळा- स्वर्भ स्वना— केत्र हफ्त साळा- केत्र हफ्त साळा- स्वर्भ स्वना— केत्र हफ्त साळा- केत्र हफ्त साळा- स्वर्भ स्वना— केत्र हफ्त साळा- |                    |          |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|
| पर इब्स करनेकी नीयतसे छे भागना या बहका छेलाना— किसी औरतको अज़द्बाज़ पर मज- बूर करने या उसको स्वराब वगैरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे जाना— किसी शिष्स की जर शदीद पहुँचाने या गुछाम वगैरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श्च- इन्समें रस्वना—  एक किस्मकी और जुर्माना— ऐज़न देनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना— ऐज़न हेन्न एज़न ऐज़न एज़न हेन्न वहीं सज़ा जो हेन्सने छेभागने या भगा छेजाने के छिये मुक्ररहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          | केंद्र हफ्त साळा     | ऐज़न         |
| नीयतसे छे भागना या बहका छेजाना— किसी औरतको ऐज़न अज़द्बाज पर मज- बूर करने या उसको सराब वगैरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे जाना— किसी शरूस की ऐज़न करर श्रदीद पहुँचाने या गुळाम वगैरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श- छ्सको छिपाना या हब्समें रखना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रुका और बेजा तौर   |          | दोनों किस्मोंमें से  |              |
| नीयतसे छे भागना या बहका छेलाना— किसी औरतको ऐजन अजदबाज पर मज- बूर करने या उसको सराब वंगेरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे लाना— किसी शरूस की ऐजन ऐज़न ऐज़न करर शदीद पहुँचाने या गुलाम वंगेरह बनानेके छिये छे भागना या भगाले जाना— छे भागे हुये श- ऐज़न वहीं सज़ा जो ऐज़न इन्सानको छेभागन या भगाले जाना— या भगाले जाना— छे भागे हुये श- ऐज़न वहीं सज़ा जो ऐज़न या भगा छेलाने के छिये मुक्रेरहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                  | 1        | एक किस्मकी और        |              |
| किसी औरतको एजन केंद्र दह साला हिज़न व्या उसको स्वाब विगेरह करा- नेके लिये ले भाग- ना या बहका ले जाना— किसी शरूस को एजन एज़न विगेरह बनानेके लिये ले भागा या भगाले जाना— ले भागे हुये श्र- एज़न विगेरह बनानेके लिये ले भागना या भगाले जाना— ले भागे हुये श्र- एज़न वहीं सज़ा जो हे ज़न स्वान के लिया या हुल्समें रखना— या भगा लेजाने के लिये मुक्र्ररहे—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | )        | जुर्माना-            |              |
| अज़द्बाज पर मज- बूर करने या उसकी सराब वंगेरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे जाना— किसी शक्स की जरर शदीद पहुँचाने या गुळाम वंगेरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श- रूसकी छिपाना या हुबसमें रखना— या भगा छेजाने के छिये मुक्र्ररहे—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |                      |              |
| अज़द्बाज पर मज- ब्र करने या उसकी सराब वंगेरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे जाना— किसी शरूस की ऐज़न पेज़न पा गुलाम वंगेरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श- एसकी छिपाना या हुन्समें रखना— या भगा छेजाने के छिये मुक्र्ररहे—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  |          | क़ैद दह साछा         | <b>ऐज़</b> न |
| सराब वगैरह करा- नेके छिये छे भाग- ना या बहका छे जाना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          | दोनों क़िस्मों मेंसे |              |
| नेके छिये छे भाग-<br>ना या बहका छे<br>जाना—<br>किसी शल्स की ऐज़न ऐज़न<br>जरर शदीद पहुँचाने<br>या गुळाम बँगेरह<br>बनानेके छिये छे<br>भागना या भगाछे<br>जाना—<br>छे भागे हुये श-<br>ल्सकी छिपाना या<br>इन्सनको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्रेरहैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          | एक किस्मकी और        |              |
| ना या बहका छे जाना—  किसी श्रूष्ट को ऐज़न ऐज़न जरर शदीद पहुँचाने या गुळाम वंगेरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना— छ भागे हुये श्रू- एज़न वही सज़ जो ऐज़न हन्सनको छेभागने या भगा छेजाने के छिये मुक्र्राहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          | जुर्भाना-            |              |
| जाना—  किसी शरूस की ऐज़न ऐज़न ऐज़न  जरर शदीद पहुँचाने  या गुळाम वंगैरह बनानेके छिये छे भागना या भगाछे जाना—  छे भागे हुये श- एज़न वहीं सज़ा जो छेज़न स्पत्की छिपाना या इन्सानको छेभागने या भगा छेजाने के छिये मुक्रिरहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          | İ                    |              |
| किसी शल्स की एज़न एज़न एज़न जिस्स शदीद पहुँचाने या गुळाम वगैरह बनानेक छिये छे भागना या भगाछे जाना— छे भागे हुये श्च- एज़न वही सज़ा जो छेज़न ख्सकी छिपाना या भगा छेजाने के छिये मुक्दरहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नाया बहका छे       |          |                      |              |
| जरर शदीद पहुँचाने<br>या गुळाम वंगेरह<br>बनानेके छिये छे<br>भागना या भगाछे<br>जाना—<br>छे भागे हुये श-<br>रूसको छिपाना या<br>इन्सानको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्रेरहैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |                      |              |
| जरर शहीद पहुँचाने<br>या गुळाम वंगैरह<br>बनानेके छिये छे<br>भागना या भगाछे<br>जाना—<br>छे भागे हुये श- ऐज़न वहीं सज़ा जो ऐज़न<br>स्तको छिपाना या<br>इन्सानको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्रेरहैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | ऐज्न     | ऐज़न                 | ऐज़न         |
| बनानेक छिये छे<br>भागना या भगाछे<br>जाना—<br>छे भागे हुये श- ऐज़न वहीं सज़ा जो छेन्नन<br>स्सको छिपाना या<br>इन्सनिको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्र रहि—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |                      |              |
| भागना या भगाछे<br>जाना—<br>छे भागे हुये श-<br>रूसकी छिपाना या<br>इन्सानको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्रिरहै—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |                      |              |
| जाना—  छ भागे हुये श- ऐज़न वहीं सज़ा जो एज़न  रूसको छिपाना या  इन्सानको छभागने  या भगा छजाने के  छिये मुक्ररहैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |                      |              |
| छे भागे हुये श्च- ऐज़न वहीं सज़ जो हेज़न<br>रूसकी छिपाना या<br>इन्सनको छेभागने<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्र्ररहैं—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |                      |              |
| रूसको छिपाना या इन्सानको छेभागने<br>इन्समें रखना— या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्र रहे—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |          |                      |              |
| इब्समें रखना-<br>या भगा छेजाने के<br>छिये मुक्र्ररहै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | छ भागे हुये श-     | ऐज़्न    |                      | <b>ऐ</b> न्न |
| लिये मुक्र्रहै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          | 1                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इब्समें रखना-      |          |                      |              |
| किसा तिफल की ऐजन केंद्र हफ्त साला- ऐजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                |          |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ऐज़न     | केद इपत साळा-        | ऐज़न         |
| उसके बदन परसे देनिं। किस्मों भेंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                  |          |                      |              |
| माळ मन्कूळा छे छेने एक किस्मकी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भाळ मन्कूळा क कर्न |          |                      |              |
| की नीयतसे छेभागना<br>याभगा छ जाना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          | जुर्माना—            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | _        | 7-                   |              |
| किसी शरूस को कृबिछ ऐज़न ऐज़न<br>गुळामके तीर पर ज़मानतहै-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गलामक तीर वर       | कृ॥बळ    | <b>५</b> गुन         | एज़न         |
| खरीद करना या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्रीद करना या      | गुभानतह— |                      |              |
| उसको अपने कुडा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उसको अपने कुडा-    |          |                      |              |
| इसे अछहदा करना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हसे अछहदा करना-    |          |                      |              |

| आद्तन् गुळामों-   | काबिलं                                         | हब्स द्वाम ब           | ऐज़न                    |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| का कारोबार करना-  | ज्मनत                                          | अबूर दर्याय शोर या     |                         |
|                   | नहीं है-                                       | क़ैद दह साळा दोनों     |                         |
|                   |                                                | किस्मों मेंसे एक       |                         |
|                   |                                                | किस्मकी और जुर्मा-     |                         |
|                   |                                                | ना—                    |                         |
| नाबाछिग्को फैळ    | ऐज़न                                           | केंद दहसाळा            | अदालत आ-                |
| शनियांकी ग्रज्से  |                                                | दोनों किस्मों मेंसे एक | छा या मिनस्ट्रेट        |
| बेचना या उजरत पर  |                                                | किस्मकी और नुर्भा      | भगाइसा या               |
| बेचना-            |                                                | ना या दोनों-           | मजिस्ट्रेट दर्जा        |
| नाबाढिगको         | ऐजन                                            | ऐज़न                   | अब्ब <b>छ</b> —<br>ऐज़न |
| फ़ैल शनियां की    |                                                | \:·                    | 4.14                    |
| गरज से खरीदना     |                                                |                        |                         |
| या कड़ो में लाना- |                                                |                        |                         |
| बतौर नानायन्      | काबिछ                                          | केंद्र यक साळा         | हरमजिस्ट्रेट            |
| मेहनत करने पर     |                                                |                        |                         |
| मजबूर करना-       |                                                | एक किस्मकी और          |                         |
|                   |                                                | जुर्माना या दोनों-     |                         |
|                   | <u>.                                      </u> |                        |                         |
|                   | (ज़िनाविट                                      | जब्र)                  |                         |
| अगर मद अपनी       | काबिछ                                          | इब्स द्वाम ब           | <b>अदाळत</b>            |
| ज़ीजहके साथ जमा   | , -                                            |                        | 1 1                     |
| करे-              |                                                | या केद दह साला         |                         |
|                   |                                                | दोनों किस्मों मेंसे    |                         |
|                   |                                                | एक किस्मकी और          |                         |
|                   |                                                | जुर्माना-              |                         |
|                   |                                                | 3 " "                  |                         |
| किसी और सूरत      | क्षिक                                          | ऐज़न                   | ऐज़न                    |
| <b>મેં</b> -      | जमानत                                          | ·                      |                         |
|                   | नहीं है                                        |                        |                         |
|                   |                                                |                        |                         |

# (२०६) मजम्आजाफतहफौजदारी।

# ( उन जुर्में कि बयानमें जो ख़िलाफ़ वज़े फितरी हैं )

| नरायम ख़िलाफ् वजै<br>फ़ितरी                                         |               | हब्स द्वाम व अबूर<br>दर्याय शोर या कैद                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                     | <b>ह</b> —    | दहसाला दोनों किस्मो                                                                                                |                                                        |
|                                                                     |               | मेंसे एक किस्मकी                                                                                                   |                                                        |
|                                                                     |               | और जुर्माना-                                                                                                       |                                                        |
|                                                                     | बिहफ्त        | •                                                                                                                  |                                                        |
| उन जुमें के बयान में जो                                             | माङ्से र      | र्ताङ्कि <b>कहैं</b> सिकृषि                                                                                        | ग बयान।                                                |
| सिका                                                                | ऐज़न          | क़ैद सह साळा दोनों                                                                                                 | इरमनिस्ट्रेट                                           |
| इमारत या खेमह या<br>मरक्रवतरीमेंसिकी                                | ऐज़् <b>न</b> | किस्मों मेंसे एक<br>किस्मकी या नुमीना<br>या दोनों<br>केद इफ्त साळा दोनों<br>किस्मों मेंसे एक कि<br>स्तकी और नुमीना | ऐज़न                                                   |
| मुत्सई। या नौक-<br>रका उस माळको<br>सिकी करना जो                     | ऐज्न          | <b>ऐज़</b> न                                                                                                       | अदाळत<br>आळा या मजि-                                   |
| उसके आका या आ-<br>मिरके कुड़ो में है-                               |               |                                                                                                                    | स्ट्रेट मेन्। देंसी<br>या मनिस्ट्रेट<br>दर्जह अन्वळ या |
| इर्तकाब सिक्ति के छिये या उसके इर्त काबके बाद भाग- जाने या उस माछकी | ऐज़न          | केंद्र सरूत हो<br>साठा और जुर्माना-                                                                                | दर्जह दोम—<br>अदाङ्गत<br>अङ्ग्रा—                      |
| जो उस सिक्कि<br>जि़र्से किया गया<br>हो रोक रखनेकी गर-               |               |                                                                                                                    |                                                        |

| ज्से हळाकत या      |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| ज्रर या मज़।हमत    |  |  |  |  |
| बा हळाकत या ज़रर   |  |  |  |  |
| बा मज़ाइमत की      |  |  |  |  |
| तख्वीफ़ का बाअस    |  |  |  |  |
| होनेकी तैयारी करके |  |  |  |  |
| सिर्क़ा करना-      |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |

### ( इस्तइसाल बिल जब्रके बयानमें )

| इस्तहसाळ बिल-        |           | केद सहसाला            |                    |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| जब-                  |           | दोनों किस्मों मेंस    | आ्छा या मजि-       |
|                      |           | एक किस्मकी या         | स्ट्रेट मेजींडेंसी |
|                      |           | नुर्माना या दोनों-    | या मानस्ट्रट       |
|                      |           | 2 Jill                | दर्जह अव्वल        |
|                      |           |                       | या दर्जह दोम-      |
| इस्तहसाछ बिछ-        |           | क़ेंद दो साला         | ऐज़न               |
| जब्रेक इतंकाबक       |           | दोनों किस्मों भेसे एक |                    |
| छिये किसी शल्सको     |           | किस्मकी या नुर्माना   |                    |
| नुक्सान पहुँचाने का  |           | या दोनों-             |                    |
| ख़ौफ़ दिछाना या ऐसे  | 1         | 1                     |                    |
| खीफ दिलानेका इदाम    | 1         |                       |                    |
| करना-                |           |                       |                    |
|                      | काबिल ज-  | कैद दह साला दो        | अदालत              |
| ाम्या शल्यका         | मानत वहीं | नों किस्मोमेंसे एक-   | अला-               |
|                      |           | मिराकी की-            | •                  |
| शदीदकी तख़नीफ़के     | 1         | किस्मकी और जु-        |                    |
| ज़रिए से इस्तह       |           | मीना-                 | 1                  |
| साल बिलनब-           |           |                       |                    |
| इस्तइसाळ विळ         | ऐज़न      | केंद्र हफ्त साला      | ऐज़न               |
| जबके इर्तकाबके       | 1         | दोनों किस्मों मेंसे   | , , ,              |
| ढिये किसी श्रष्ट्सको | 1         | एक क्रिस्मका और       | 1                  |
| इछाकत या ज़रर        |           | जुर्माना-             |                    |

श्दीदकी तख्वीफ़ या उस तखवीफ़का इक्दाम—

ऐसे जुर्मकी तो ऐजन
हमत छगानेकी धमकीसे इस्तहसाछ
बिछन करना जि
सकी सज़ा मौत या
हब्स दवाम बअबूर
द्याय शार या केद

केंद् दह साळा ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुमीना-

अगर ऐसे जुर्मकी इतहाम की तख़वीफ़ दीजावे तो ख़िलाफ़ वज़ै फ़तरीहो-

एजन हब्स दवाम बअ बूर दर्याय शोर-

ऐजन

ऐन्न

इस्तहसाछ बिल् ज जिक इर्तकाबकी ग्रज् से किसी शल्सके ऐसे जुमके इतहाम की तख़बाफ़ देना जि सकी सज़ा मौत या हज्स द्वाम बअबूर द्याय शोर या केंद्र दह साछा हो—

क़ेद दह साला ऐज़न दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना—

अगर वह जुर्म हेज़न ख़िछाफ़ वज़ह फ़त-री हो

हब्स द्वाम बअबू ऐज़न र दर्याय शोर—

#### हिस्सइअव्वल ।

### (सिक्रां बिछजब व डकेतीके बयानमें)

| सिक्विखजब                                                                                                                       | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केंद्र सल्तद्द सा-<br>छा और जुर्माना-                                                                                                                                                                                                                                  | अदालतञा<br>हा या मिनस्ट्रेट<br>प्रेज़ीडेंसी या म<br>जिस्ट्रेट दर्जह<br>अव्वल्ल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अगर सिर्का बिल<br>बका इर्तकाबमाबेंग<br>बवतळूअ आफताब<br>क्सीशारअ आमपर<br>केसाजाय-                                                | ऐज्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क़ैद सख्तचहार<br>दह साढा और जु-<br>मीना-                                                                                                                                                                                                                               | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सिक्तं विळजब<br>इतेकावका इक्-<br>म-                                                                                             | <b>ऐ</b> जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क़ैद सख्त इपत<br>साला और जुनीना                                                                                                                                                                                                                                        | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वह शल्स जोसि- ि विळजनके इते- वि या इतेनावेने क्रिम में विळाराद्ह क्रिका न्रर पहुं- वि या कोई दूसरा स्स जोउस सिक्। ळजन में ताळुक | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हन्स दवाम ब<br>अबूर दर्याय शोर<br>या केद सख्त दह<br>साला और जुर्माना                                                                                                                                                                                                   | ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| डकेती-<br>डकेतीमें कृतक<br>म्य-                                                                                                 | ऐज़न<br>ऐज़न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ऐज़न  मौत या हब्स  दवाम व अबूर द्याप  शोर या केंद्र सख्त  दह साला और ज़-                                                                                                                                                                                               | अदाखत आछा<br>ऐजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | अगर सिर्का बिछ<br>बका इर्तकाबमावेंग<br>बवतळूअ आफ्ताब<br>स्वीधारअं आमपर<br>स्याजाय—<br>सिर्का बिळजब<br>इर्तकाबका इक्-<br>म—<br>वह शस्स जोसि-<br>बिळजबके इर्त-<br>बा या इर्तकाबके<br>क्राम में बिळारादह<br>स्वीको ज्रार पहुं-<br>स्वीको ज्ञार पहुं-<br>स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्विको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स्वीको स् | अगर सिर्का बिळ हेज़न बता इर्तकाबमाबेंग बवतळूअ आफ्ताब क्षीशारअ आमपर स्थानाय— सिर्का बिळजझ हेजन इर्तकाबका इक्-म— वह श्रष्टस जोसि- हेज्जन में बिळारादह क्षीका जरर पहुं- हेचिन या कोई दूसरा इस जोडस सिर्का हेक्न में ताळुक हेक्ती— हेक्तीमें क्तळ ऐज़न हेक्तीमें क्तळ ऐज़न | अगर सिर्का बिल हेजन केंद्र सक्तचहार दह साला और जु-मीना— सिर्का बिल्जन हेजन हेजन केंद्र सक्त हफ्त हफ्त बिल्जन हेजन हेजन केंद्र सक्त हफ्त साला और जुमीना केंद्र सक्त बिल्जन हेजन हेज्जन हेजन विल्जन हेजन हेज्जन हेजन हेज्जन |

| बाअस हत        |                 | केद सक्त जिस         | अदालत अला |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| होने या ज़रर   | शदीद ज़मानत     | की मयाद सात बरस      |           |
| पहुंचानेके इ   | क्दाम नहीं हैं- | से कम नहो-           |           |
| के साथ सिक्री  | बिछ             |                      |           |
| जब या डकैती    | -               |                      | _         |
| इरबए मो        | इछिक ऐज़न       | ऐङ्गुन               | ऐज़न      |
| से मुसछाह हो   | ने की           |                      |           |
| हाळत में सिक्  |                 |                      |           |
| जब या डकैती    |                 |                      |           |
| काब का इक्द    | ाम-             |                      |           |
| डकैतीके इ      | -               | केंद्र सरुत दह       | ऐज़न      |
| बके छिये हैं   |                 | साळा और जुर्माना     |           |
| करना-          |                 |                      |           |
| ऐसे अशस        | ासकी- ऐज़न      | हन्सद्वाम बअ-        |           |
| नमाअतके साथ    |                 | बूर दर्याय शोर या-   |           |
| क रखना जो अ    | ादतन्           | केंद्र सरुत दृह साला |           |
| इर्तकाब डर्    | केतीके          | और जुर्माना-         |           |
| वास्ते बाहम    | तहाद            |                      |           |
| रखतेहां-       |                 |                      |           |
| एसे अशखा       | स की ऐज़न       | केद सरुत हफ्त        |           |
|                | <b>अतका</b>     | साला और जुर्माना-    |           |
| शरीक़होना जो   | भाद             |                      |           |
| तन् इर्तकाब सि | कों के          |                      |           |
| छिये मिछाप     | रस्रते          |                      |           |
| ₹-             |                 |                      |           |
| मिन् जुमल      | उन ऐज़न         | ऐज़न                 | ऐजन       |
| पांच या जियाद  | ा आद्           |                      | V 371     |
| मियोंके होना ज | ों ड-           |                      |           |
| कतीके इर्तर    |                 |                      |           |
| छिये मुजतमा    |                 |                      |           |
| हा-            |                 |                      |           |

### (मालेक तसर्रफ़ बेजा मुजर्मानहके बयानमें)

ऐजन

बद दयानती से काबिल ज़ केंद्र दो साला हरमानस्ट्रेट मालमन्तूला का तसरे मानत है- दोनों क़िस्मों मेंसे फू बेजा करना या एक किस्मकी या उसको अपने काम जुर्माना या दोनों-में छाना-

बद् द्यानती से यह जानकर किसी मालका तसरफ़ बेजा करन<sup>1</sup> कि वह माल किसी मुतवफुफीकी वफ़ातके वक्त उसके कुड़ाह में था और उसके बाद किसी ऐसे शख्सके कजह में नहींरहा जो का नूनन् उसको छेनेका मुस्तहकह—

अगर नुर्म मन कूर शक्स मुत्ब-फ्फ़ोके किसी मुतस दी या मुळाजिमसे सरजद हो-

केंद्र सह साला अदालतआ दोनों किस्मों मेंसे छा या मनिस्ट्रे एक किस्मकी और **भेजीडेंसी** नुर्माना मनिस्ट्रेट या र्जहअन्वळ या द्रजह दोम-

केंद्र हफ्त साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुन र्माना

### ( ख़्यानत मुजर्मानहकेचयानंम )

ऐजन

ख्यानत मुजमा-काबिछ केंद्र सह साला दोनों किस्मों मेंसे आछा या मुनि जुमानत नह— नहीं है एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों-

अद्रास्त स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्नह अव्वछ या दर्नह दोम

एजन

ऐजन

किसी बुरंदए माल या घाटवाल वगैरह की तरफ्से खयानत मुजर्माना-

केद हफ्त साला अदालत आला दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट एक किस्मकी और मेज़ीहेंसी या मानिस्ट्रेट दर्जह जुर्माना-अठवल-

फसे खयानत मुज-र्माना-

किसी मुत्सद्दी काबिल केंद्र हफ्त साला अदालत आला या मुलाजिमकी तर- जमानतनहीं दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट एक किस्मकी और मेज़ीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्जह जुर्माना-अञ्बल या दर्नह

दोम-

किसी मुळाजिम सकारी या महाजन या सौदागर या कारं दा वगैरहका तरफुसे खयानत मुजरमाना

हब्स द्वाम ब अदाळत अबूर द्याय शार या आठा या मजि-क़ेद दह साळा दोनां स्ट्रेट भेज़ीडेंसी किस्मों मेंसे एक कि या मजिस्ट्रेट स्मकी और जुमोना दर्जह अव्वळ-

#### ( माल मसहका छेनेके बयानमें )

एनन

माल मसह्काको | काबिल नमा 📑 द सहसाला दोनों बद द्यानती से छेना-

अदालतआ मसरूका जानकर नत नहीं है इस्मों मेंसे एक छाया मिनस्ट्रेट किस्मकी या जुर्माना मेजीडेंसी या दोनों-मनिस्ट्रेट दर्भह अव्वल या दुर्ज ह दोम-

एजन बद् द्यानती से माल मसरूकांको यह जानकर छेना कि वह डकैतीसे हासिक किया गयाहै-

हब्स दवाम बअबूर अदालत आला द्यीय शोर या कैंद सरूत दह साला और जुमोना-

| भादतन् माछ      | काबिळ जमा                                                                       | हब्स द्वाम बअ-                                                                                       | अदालत आला                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मसरूकाका छेनदेन | नत नहीं है                                                                      | बूर दर्याय शोर या                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| •               |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| माळ मसरूकाके    | एजन                                                                             |                                                                                                      | अदालत भा                                                                                                                                                                  |
|                 | ***                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| कर कि इस गणान   |                                                                                 | _                                                                                                    | या मजिस्ट्रेट                                                                                                                                                             |
|                 |                                                                                 | ना या दाना-                                                                                          | दर्जह अव्बर्ख                                                                                                                                                             |
| इ मद्द द्ना-    |                                                                                 |                                                                                                      | या दर्जहदोम-                                                                                                                                                              |
|                 | मसरूकाका छेनदेन<br>करना—<br>माछ मसरूकाके<br>छिपाने या अछहदा<br>करने में यह जान- | मसरूकाका छेनदेन नत नहीं है  करना—  माछ मसरूकाके एजन  छिपाने या अछहदा करने में यह जान- करिक वह मसरूका | मसरूक़ाका छनदेन नत नहीं है बूर दर्याय शोर या कैद दह साछा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना केद सह साछा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्मा कर कि वह मसरूक़ा |

#### ( दग़ाके बयानमें )

|                    |            | ·                      |                       |
|--------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| दगा दही-           | क्राबिक    | केद यक साला            | मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडें |
|                    | ज़मानत है- | दोनों किस्मों भेंसे एक | सी या मानिस्ट्रेट     |
|                    | *          | किस्मकी या जुर्माना    | द्रजह अञ्बल्ज या      |
|                    |            | या दोनों               | दुर्जह दोम            |
| उस शल्सको द्गा     | ऐज़न       | केद सह साळा            |                       |
| देना जिसके हकूक की |            | दोनों किस्मों भेंसे    | लाया मिनस्ट्रेट       |
| हिफान्न कानूनन्    |            | एक किस्मकी या          | * *                   |
| या अजरूय महायदा    |            | जुर्माना या दोनों-     | मिनस्ट्रेट दर्जह      |
| कानूनी मुजारमपर    |            | 3.11.11.11.11          |                       |
| वाजिब हो-          |            |                        | अन्वल या दोम          |
| दूसरा श्रूक् बन    | ऐज़न       | ऐज़न                   | ऐज़न                  |
| कर द्गा करना-      |            |                        |                       |
| द्गाके ज़िर्से     | कृशबिख     | केंद्र इपत साला        |                       |
| किसीशरूसको बराइ    | ज्मानत है- | दोनें। किस्मोंमेंसे    | या मनिस्ट्रेट         |
| वद्द्यानती माछ इवा |            | एक किस्मकी और          | प्रेज़ीडेंसी या       |
| छह करने या किसी    |            | जुर्माना               | मजिस्ट्रेट दर्नह      |
| कफ़ालतुल मालको     | •          | 1                      | अव्बळ                 |
| तबदील या तळ्फ      |            |                        | -1-40                 |
| करनेकी तरगीव       |            |                        |                       |
| देना               | 1          | •                      |                       |

#### मजमूआजाब्तइफीजदारी।

#### ( फ़रेब आमेज़ व सीकों और माछको फ़रेबन् कडोसे अलहदा करनेके बयानमें )

|   | माळ वंगैरह को        | काबिछ      | क़ैद दो साछा        | मनिस्ट्रेट       |
|---|----------------------|------------|---------------------|------------------|
|   | कर्ज़ ख्वाहोंमें तक  | ज्मानत है- | दोनों किस्मों मेंसे | मेज़ीडेंसी या    |
|   | सीम होनेसे रोकनेके   |            | एक किस्मकी या       | मनिस्ट्रेट दर्जह |
| ] | छिये मुंतिकळ या      |            | जुर्माना या दोनों-  | अव्वल या दर्ज-   |
|   | मख़फी वगैरह कर-      |            |                     | ह दोम-           |
|   | ন—                   |            |                     |                  |
|   | ऐसे दीन या           | ऐज़न       | ऐज़न                | ऐज़न             |
|   | मतालबाका फरेबन्      |            |                     |                  |
|   | कर्ज़ ख्वाहोंको मय्य |            |                     |                  |
|   | स्सर आनेसे रोकना     |            |                     |                  |
|   | नो मुनिरमका याफ्     |            |                     |                  |
|   | तनीहो-               |            |                     |                  |
|   | , फ़रेबन ऐसे         | ऐज़्न      | ऐज़न                | ऐज़न             |
|   | वसीके इन्तकाळका      |            |                     |                  |
| } | मुकम्मिल करना नि-    |            |                     |                  |
|   | समें मावजाका झूठ     |            |                     |                  |
|   | बयान मुन्दर्ज हो-    |            |                     |                  |
|   | फरेबसे अपनी या       | ऐज़न       | ऐज्न                | ऐज़न             |
|   | शक्स गैरकी जाय-      |            | 1                   |                  |
|   | दादको मुंतिकळ या     |            |                     |                  |
|   | मख्फी करना या        |            |                     |                  |
|   | उसमें मद्द देना या   |            |                     |                  |
|   | बराह बद द्यानती      |            |                     |                  |
|   | किसी मताळबा दावे     |            |                     |                  |
|   | सं जो मुनरिम का      |            |                     | ,                |
|   | याफ़तनीहो दस्त       |            |                     |                  |
|   | कश होना—             |            | ·                   |                  |

### हिस्सहअञ्बल।

# ( नुकसान रसानीके वयानमें । )

| नुक्सान रसानी        | ऐजन        | क़ैद सह (३)           | हर मजिस्ट्रेट |
|----------------------|------------|-----------------------|---------------|
|                      |            | माह दोनों किस्मों में |               |
|                      |            | से एक किस्मकी या      |               |
|                      |            | जुर्माना या दोनों-    | 0))           |
| नुक्सान रसानीके      |            | केंद्र दो साछा        |               |
| जरिए से पचासरुपय     | ज्मानत है- | दोनों किस्मों भेंसे   |               |
| तक या उससे           |            | एक किस्मकी या         |               |
| ज़ियादा नुक्सान पहुं |            | जुर्माना या दोनों-    | व्वळ या दर्जह |
| चाना                 |            |                       | दोम-          |
| दस या ज़ियादह        |            | ऐज़न                  | ऐज़न          |
| की माछियतके छिये     | 1          |                       |               |
| किसी हैवानके मार     | 1          |                       |               |
| डालने या जुहर देने   | 1 '        |                       |               |
| या उसकी या           | 3          |                       |               |
| उसके किसी अजूको      | 1          |                       |               |
| बेकारकरनेसे नुकसान   | T          |                       |               |
| रसानी                |            |                       |               |
| किसी हाथी य          |            | केंद्र पंज साळ        | अदाकत आका     |
| ऊंट या बोड़े वगैरह   | 4          | दोनों किस्मों में रे  |               |
| को कितनीही मा        | · ·        | एक किस्मकी य          |               |
| छियतका है। य         | 1          | जुर्मीना या दोनों     |               |
| किसी और हैवानक       | 1          |                       | अञ्बल या द-   |
| निसकी माछियत         | 1          |                       | र्जह दोम-     |
| वचास या उससे ज़ि     | 1          |                       |               |
| यादा हो मारडाळ       | 1          |                       |               |
| या ज़हर देने य       |            |                       |               |
| उसके किसी अजून       | गे         |                       |               |
| वेकारकरने से नुक्    | <u></u>    |                       |               |
| सान रसानी            | 1          | <u> </u>              |               |

| उस पानीका ज़्सी    | ऐज़न      | ऐज़न                 | एज्न             |
|--------------------|-----------|----------------------|------------------|
| राकम कर देनेसे     |           |                      |                  |
| नुकसान रसानी जो    |           | .1                   |                  |
| न्राअ़त वग़ैरहके   |           |                      |                  |
| कामों के छिये हो,  |           |                      |                  |
| किसी शरह आम        | ऐज़न      | ऐज़न                 | ऐज़न             |
| या पुछ या द्यी य   | r         |                      |                  |
| नदी छायक रवानगी    | Ť         |                      |                  |
| किश्तीको नुकुसान   | 1         |                      |                  |
| पहुंचाने और उसके   | Ì         |                      |                  |
| ऐसा करदेने से नुक् | -         |                      |                  |
| सान रसानी कि वह    | 1         |                      |                  |
| सफर करने या मार    |           |                      |                  |
| छ जानेके छिये गुज  |           |                      |                  |
| के काबिछ नरहे य    | 1         |                      |                  |
| कम मामून होजाय-    | 1         |                      | अद्ाकत आ-        |
| सैळाव बहाने य      | 1 -       | 6.2 11 41-1          | ला या मनिस्ट्रेट |
| किसी वद्री आम क    | 1         | दोनों किस्मों मसे एक | मेज़ीडेंसी या    |
| पानी रोक देनेर     | 1         | किस्मकी या जुमीना    |                  |
| निससे खिसारा पहुं  | 1         | या दोनों-            | अव्बळ या द-      |
| चताही नुक्सा       | न         |                      | र्जह दोम-        |
| रसानी-             | 2         |                      | 2727772 277277   |
| किसी छाईट ही       |           | केंद्र हफ्त साळा     | अदीक्षत जीका     |
| या निशान समुंदर    | 1         | दोनों किस्सों मेंसे  |                  |
| को तबाह करने य     |           | एक किस्मकी और        |                  |
| उसका मौका बद्छ     | 1         | जुर्माना—            |                  |
| या उसके। किसी क    | 1         |                      |                  |
| इर बेकार करदेने य  | 1         |                      |                  |
| झूठी रोशनी दिख     |           |                      |                  |
| नेके ज़रिए से नुक  | <b>[-</b> |                      |                  |
| सान रसानी-         | 1         |                      |                  |

|     | ज़मीनके निशान<br>को जो सर्कारी                                                                                                                                         | ऐज़न                | कैद एक साळा<br>दोनों किस्मों मेंसे एक                                                                 | नेज़ीडेंसी या                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | हुक्म से कायम हुआ<br>हो तबाह करने या<br>उसका मौका वगैरह<br>बद्छनेके ज़रिएसे                                                                                            |                     | किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों-                                                                      | माजस्ट्रट दजह<br>अव्वळ या दर्जी<br>दोम |
|     | नुक्सान रसानी— बज़िरिए आग या भक् से उड़जाने बाळी शैंके या उससे ज़ियादा का नुक्सान करनेकी नीयतसे नु-                                                                    | ऐजृन                | कैद हफ्त साळा<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मका और<br>जुर्माना—                                    |                                        |
|     | कसानरसानी करना- या दरसूरत पैदा- वार ज्राअतके१०) रूपये या उससे ज़ि- यादा का नुक्सान करना वज़िरए आ- ग या भक्से उड़जाने वाळी शैंक मकान व- गैरह तबाह करनेकी नीयतसे नुक्सान | ज़ुमानत<br>नहीं है— | हब्स द्वाम ब<br>अबूर दर्गाय शोर<br>या कै दह साछा<br>दोनों किस्मों भेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना— | ऐज़न                                   |
| *** | रसानी— नुक्सान रसानी इस नीयतसे कि कोई पटा हुवा मुर- कवतरी या ऐसा मुरक्कव तरी नी ५६०ऽ मन बोझ उठाता हो तबा या कम मामून हो जाय—                                           |                     | केंद् दह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और<br>जुर्माना-                                     | ऐज़न                                   |

| नुक्सान<br>करह दफेँ र<br>बिल अजव र<br>का इर्तकाव<br>किसी मक्से<br>जानेवाले मक्<br>ज़िर्मसे<br>जाय— | पुष्ट्का-<br>के उस-<br>आग या<br>। उड् | हन्स द्वाम ब<br>अबूर द्यायशोर या<br>केद दह साला दोनों<br>किस्मोमेंसे एक<br>किस्मकी और जु-<br>माना- | ऐज़न                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| सिकी वें<br>इर्तकावकी<br>से मरकव<br>किनारह प                                                       | नीयत ज्मानत<br>तरीको नहीं है-         | केंद दह साछा<br>दोनों किस्मोंमेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना-                                   | अदा <b>छ</b><br>आ <b>छ</b> । |
| इलाकत<br>या ज़रर<br>पहुंचानेकी तै<br>बाद नुकसा<br>सानी—                                            | वगैरह<br>यारीके                       | केद पंज साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुमाना                                    |                              |
| ( मदा                                                                                              | ख्छत बेजा मुज                         | मानाके बयानमें )                                                                                   |                              |
| मदाख्छत<br>मुजर्मानह—                                                                              | बेजा काबिस<br>ज्मानत है—              | दोनों किस्मों मेंसे म<br>एक किस्मकी या<br>गांचु सो रुपया                                           | ऐज़न हर<br>ग्रिनस्ट्रेट      |
| मदाख् <b>छत</b><br>बख़ानह—                                                                         | बेजा ऐज़न                             | नुर्माना या दोनों<br>केंद्र यक साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे<br>एक किस्मकी या<br>एक हजार रुपया        | ऐज़न                         |

| _ |                      |          |                                       |                  |
|---|----------------------|----------|---------------------------------------|------------------|
|   | उस जुर्मके इर्त-     | काबिछ    | हन्स द्वाम ब                          | अ़दालत           |
|   | काबके लिये जिसकी     | ज्मानत   | अबूर दर्यायशोर या                     | आ़ळा             |
|   | सजा मीत मदाख         | नहीं है  | केद सख्त दह साला                      |                  |
|   | छत बेजा बखानह-       |          | और जुर्माना-                          |                  |
|   |                      |          |                                       |                  |
|   | उस जुर्मके इर्त-     | ऐज़न     | केद दह साला                           | ञ्जदाळत आळा      |
|   | काबके छिये जिसकी     |          | दोनों किस्मोंमें से                   |                  |
|   | सज़ा इब्स द्वाम ब    |          | एक क़िरंमकी और                        |                  |
|   | अबूर दर्यायशोर है    |          | जुर्माना—                             |                  |
|   | मद्।ख्छत बेजा बसा    |          |                                       |                  |
|   | नह—                  |          |                                       |                  |
|   | उस जुर्मके इत-       | काबिछ    | क़ैद दो साछा                          | हर मुजिस्ट्रेट   |
|   | काबके छिये जिसकी     | जमानत है | दोनों किस्मों मेंसे                   |                  |
|   | सज़ा केंद्र है मदाख- |          | एक किस्मकी और                         |                  |
|   | छत बेजा बखानह-       | •        | जुर्माना-                             |                  |
|   | अगर वह जुर्म         | काबिळ    | क़ैद हफ्त साळा                        |                  |
|   | सिक्रा हो-           | ज्मानत   | दोनों किस्मों मेंसे                   |                  |
|   |                      | नहीं है  | एक किस्मकी और                         | ]                |
|   |                      |          | जुर्माना-                             | स्ट्रेट दर्जह अ- |
|   |                      |          | •                                     | व्वलया दर्भह     |
|   |                      |          |                                       | दोम-             |
|   | ज़रर पहुंचाने या     | naa      |                                       |                  |
|   | हमछा करनेकी तैया     | ऐज़न     | ऐज़न                                  | ऐज़न             |
|   | री करके मदाख्छत      |          |                                       |                  |
|   | बेजा बखानह-          |          | ·                                     | ,                |
|   |                      |          | केंद्र दर गाना                        | प्रजिस्टेंग चेजी |
|   | मख्फी मदाख्छत        | ऐज़न     | केंद्र दह साळा<br>दोनों किस्मों मेंसे | 1                |
|   | बेजा बखानह या        |          | एक किस्मकी और                         | 3                |
|   | नक्ब ज्नी-           |          | जुमाना-                               | व्वल्ल या द्रजेह |
|   |                      |          | 3""                                   | दोम-             |
| _ | <u> </u>             |          |                                       | 1 1              |

ऐजन

काबिल

जमानत

ऐजन

ऐजन

नहीं है-

उस जुर्मके इत-काबके लिये निस की सज़ा केंद्र हो मख्फी मदाखळत-बेना बखानह या नक् ब ज्नी-

अगर वह जुमे ऐजन सिक्र हो-

न्रर रसानी या हमला वग़ैरहकी तै-यारी करके मखफ़ी मदाख्छत वेजा ब खानह या नक्ब ज्नी-

मख्फी मदावलत-बेजा बखानह या नक्बज़नी वक्त शब

उस जुर्मके इर्त-काबके छिये जिस-की सज़ा केंद्र है मख फी मदाख्छत बेजा बखानह या नक्ब-जनी वक्त शब

अगर वह जुर्म-ऐजन सिका हो-

केंद्र सह साळा अंदाळत आळा दोनों किस्मों मेंसे या मनिस्ट्रेट मे एक किस्मकी और ज़ीडेंसी या म-निस्ट्रेट दर्नह जुर्माना-अव्वल या दर्जह दोम-

ऐजन केंद् दह साळा दानों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-

केंद् दह साला अदालत आला मेंसे या मनिस्ट्रेट दोनों किस्मों और प्रजिडिसा एक किस्मकी मिनस्ट्रेट दर्जह जुर्माना-अन्वल या दर्नेह

दोम-केंद्र सह साळा दोनों किस्मों एक किस्मकी और जुमीना-

केंद्र पंज साछा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और नुर्माना-

केंद्र वहार दह साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और नुर्माना-

अदाकत मेंसे आ़ळा या मनि स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट

दर्भह अन्बल या दर्जह दोम-ऐजन

एजन

| ज्रर रसानी व-        | ।<br>।<br>। | ऐजन                                     | अंदालत               |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|
| गुरह की तैयारी       | 7304        | 4.1.1                                   | आ़ळाया मानि-         |
| करके मख्फी मदा-      |             |                                         | स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी |
| ख्ळत बेजा बखानह      |             |                                         | ,                    |
| या नक्बज्नी वक्त     |             |                                         | या मिलस्ट्रेट        |
| হাৰ-                 |             |                                         | द्रजह अव्वल-         |
| मृख्फी मदाख्छत       | ऐज़न        | इन्स द्वाम ब                            | अदालत                |
| बेजा बखानह या        |             | अबूर दर्याश्चयोर या                     |                      |
| नक्बजनीके इर्त-      |             | केंद्र दह साळा दोनों                    | -1101                |
| कावकी हाळत में       |             | किस्मों भेंसे एक                        |                      |
| ज़रर शदीद पहुं-      |             | किस्मकी और जु-                          |                      |
| चाना-                |             | र्माना –                                |                      |
| नो छोग कि            | ऐज़न        | ऐज़न                                    | ऐज़न                 |
| नक्बज्नी वक्त श्रेब  |             |                                         |                      |
| वगेरह में शरीक हों   |             |                                         |                      |
| उनमेंसे किसी एकके    |             |                                         |                      |
| हाथसे इछाकत या       |             |                                         |                      |
| ज़रर शदीद का         |             |                                         |                      |
| सर्ज़द होना-         |             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                      |
| किसी बन्द किये       |             | क़ैद् दो साला दोनों                     |                      |
|                      |             | किस्मों मेंसे एक                        |                      |
| माछ हो या माछ        |             | किस्मकी या जुर्माना                     |                      |
| होनेका गुमान हो      |             | या दोनों-                               | अव्बद्ध या द-        |
| ब्राइ बद् द्यानती    |             |                                         | र्नह दोमं-           |
| तोडकर खोळना या       |             |                                         |                      |
| उसका बंद खाळना-      |             |                                         |                      |
| किसी बन्द किये       | 1           | केंद्र दह साळा                          |                      |
| हुए ज़र्फ़्को जिसमें | 1           | दोनों किस्मों में से                    |                      |
| माछ हो या माल        |             | एक किस्मकी या                           |                      |
| होनेका गुमान हो      |             | जुर्माना या दोनों-                      | या मनिस्ट्रेट        |
| और उसके पास अ-       |             |                                         | दर्भेह अन्वल         |
| मानतन् रक्खा गया     | a constant  |                                         | या दर्जह दोम-        |
| <br>हो फरेबन् खोळना- | į           |                                         | नि। वेगह वान-        |

# बाब हेजदहम्।

# (उन जुर्मीके बयानमें जो दस्तावेज़ों से और हिर्फ़ा या मिल्कियतके निशानों से मुताछिक हैं।

|   | नालसाजी-              | क्।बिछ-   | कैंद दो साछा          | अ्दाळत आ़ळा |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
|   |                       | ज़मानत है | दोनें। किस्मों में से |             |
|   |                       |           | एक क़िस्मकी या        |             |
|   |                       |           | नुर्माना या दोनों-    |             |
| 1 | कोर्ट आफ़जस्टि-       |           | * * *                 | ऐज़न        |
|   |                       |           | दोनों किस्मों मेंसे   |             |
| 1 | गृज् सीर्रेश्तह विळा- | हा है     | एक किस्मकी या जु-     |             |
|   | दत के रिजस्टर वग़ै-   |           | र्माना-               |             |
|   | रह मर्तना मुळाजिम     |           | 1                     |             |
|   | सकरिं को जाछी         |           |                       |             |
|   | बनाना—                |           |                       |             |
|   | किसी किफाल            | ऐज़न      | हब्स द्वाम ब          | ऐज्न        |
|   | तुळ माळ या वसी-       |           | अबूर दर्याय शोर या    | • •         |
|   | यत नामा ऐसी           |           | केद दह साला दोनों     |             |
|   | दस्तावेज्को जो क-     |           | किस्मों भेंसे एक      |             |
|   | फ़ाळत नामा स-         |           | किस्मकी और नु-        |             |
|   | कारी बनाने मन्तक्छ    |           | मीना-                 |             |
| 1 | करने या रुपये वगैरह   |           |                       |             |
|   | हांसिछ करने का        | 1         |                       |             |
| 1 | इजाजत नामह हो         |           |                       |             |
|   | লান্তা ৰনানা—         |           |                       |             |
|   | जब कि कफाल            | ऐज़न      |                       |             |
|   | तुलमाल गवर्नमेन्ट     | 1         | ऐज्न                  | ' ऐज़न      |
|   | हिन्द का परामेसरी     | 1         |                       |             |
|   | नोट हो—               |           |                       |             |
| 1 | 1.11.4 61             |           | 1                     | ı           |

ऐ जन

#### हिस्सहअव्वल ।

काबिक

द्गा दहीकी गरज ऐन्न से जालसाजी-

केंद्र हफ्त साळा दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना

कैद सह

दोनों किस्मों मेंसे

एक किस्मकी और

जुर्माना-

साळा

एं जन

किसी शख्स की नेकनामी में खळळ ज़मानत है डाळनेकी गुरज से जाळी दस्तावेज बना-नाया यह जानकर जाळीदस्तावेज बनाना कि वह उसकी नेकनामा भें खल छ डाछनेके छिये मुस्त मिळ होगी-

# बाबहेजदहम्

# ( उन जुर्मीके बयानमें जो दस्तावेज़ों और हिर्फ़ा या मिल्कियतके निशानोंसे मुताछिक हैं.)

जाळी दस्तावेजोंको नाबिछ वही सना जो अदाङत आछा जाळी जानकर सही जमानत है जाळसाजीके छिये मुकर्र है-दस्तावेजींकी सियतसे काम ळाना— जब कि जाली दस्ता- काबिल रंजन एजन वेज गवर्नमेंट हिंदका जमानत मामेसरी नोट हो-! नहीं है ऐज्न इब्स द्वाम ब जालसाना मस्तू हेनन अबूर दुर्याय शोर या जब सजाय मुक्रेरह क़ैद इपत साळा दोनों द्फा ४६७ मजमूञ किस्मोंमेंसे हिन्दकी ताजीरात

| किसी मुहर या घातु की कन्दा की हुई तस्ती वगैरह का बनाना या उसकी तळ बीस करना या ऐसी मुहर कन्दाकी हुई तस्ती बगैरह को मु-  उस जाळकी इर्त- काव की नीयत से जिसकी सज़ा मन मुझ ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ४६७ के अळावा किसी और दफ़्झ में मुकर्र है किसी मुहर या घातु की कुन्दा की हुई तस्ती वगैरह बना ना या उसकी तळवीस करना, ऐसी मुहर या तस्ती वगैरह को यह जानकर कि वह-  छिवास है इस नीयतसे अपने पास रखना— | केद हमत साला<br>दोनों किस्मों मेंसे एक<br>किस्मकी और जुर्मा-<br>ना- | ऐज्न |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| किसी दस्तावेज-<br>का जाळी होना जा-<br>नकर उसको सही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ऐज़न</b>                                                         | ऐज़न |

दस्तावेज्की हैसियतसे काम में छानेकी
नीयतसे अपने पास
रखना बश्चर्ते कि
दस्तावेज् उस किस्म
मेंसेहो जो मजमूञ्
ताजीरात हिन्दकी
दफ्ञ ४६६ में मज़कूर है—

भगर वह दस्ता-वेज इस किस्ममेंसेही जो मजमूअ ताज़ी-रात हिन्दकी दफ्अ ४६७ में मज़कूर है-

किसी अछामत
या निशानकी तळवीस करना जो दस्तावेजात मुफ़िस्सछा दफ़ा ४६७
मन्मूज ताज़ीरात
हिन्दकी तसदीक़के
छिये मुस्तमिछ होता
हो या ऐसे मजह
को पास रसना जिस
पर अछामत या निशान मुळत विस सिब्त हो

ऐजन

ऐज़न

हब्स द्वाम बअ-बूर द्यांय शोर या केद हफ्त साळा दोनों किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी और नुर्माना—

ऐज़न

ऐज़न

ऐज्म

38

किसी अछामत
या निशानकी तळबीस करना जो सिवाय दस्तावेज मफसळा दफा ४६७
मजमूञ ताज़ीरात
हिन्दके और दस्तावे
जात की तसदीक के
छिये मुस्तमिळ होता
हो या ऐसे मञदे को
पास रखना जिसपर
अळामत या निशान
मुळतिषस सिन्त हो-

फ़रेब से वसीयत नामा वगैरहको तल्फ़ करना या बिगाड़ना या तल्फ करने या बिगाडनेका इक्दाम करना या मख्फी

किसी अछामत काबिछ केंद्र हम्त साछा अदाळत आछा या निशानकी तळ- जमानत दोनों किस्मों मेंसे बीस करना जो सि- नहीं है- एक किस्मकी और वाय दस्तावेज मफ़- जुर्माना-

> हब्स द्वाम ब एज़न अबूर द्याय शोर या कैद हफ्त साळा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना—

करना-

# इफ़्रें और मिल्कियतके निशानात्।

ऐजन

किसी शस्सको काबिल केंद्र यक साला षोखादेने या नुक-जमानतहै- दोनों किस्मों में से पेज़ीहेंसा या सान पहुँचाने एक किस्मकी या मनिस्ट्रेट दुर्नेह नीयत से हर्फा या नुर्माना या दोनों-अव्वल या दर्ज-मिरिकयतके ह दोम-निशानको काम में ळाना-किसी शस्सको नुक-ऐजन केंद्र दो साळा एन्न सान या ससारा पहुं दोनें। किस्मों में से

**ऐन**न

ऐजन

एजन

चानेकी नीयत से हर्फा या मिल्किय तके ऐसे निशान तल बीस करना जिसको कोई और शख्स का ममें छाताहो-मिल्कियतके ऐसे नि शानकी तल्बीस करना जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम काम में लाता हो या ऐसे निशानकी तर-बीस करना जिसको मुलनिम मजकूर माळकी जाय साख्त और दर्जा वगैरह के जाहिर करनेके छिये काममें छाताहो-

मिल्कियत या इर्फ़ा के किसी आम या सास निशान की तळबीसके छिये या ठप्पा या धातुकी कन्दा की हुई तस्ती या आछा फरेबन् बनाना या पास रसना—

दीदा दानिस्ता ऐस असवाव का फ-रोख्त करना जिस्पर मिल्कियत या हर्फा का मुळतवीस नि-शान सब्तहो— एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों-

केंद्र सह साला अदालत दोनों किस्मों मेंसे आ़लाया मिन-एक किस्मकी और स्ट्रेट मेज़ीडेंसी जुमाना— या मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल-

कैद सह साठा ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जु-मीना या दोनों—

कैद एक साला मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे एक मेज़ीडेंसी या किस्मकी या जुर्माना मिनस्ट्रेट दर्जह या दोनों— अव्वलया दर्ज-ह दोम—

| 1 | किसी गठरी या        | -          | क़ेद सह साळा           | अदाळत             |
|---|---------------------|------------|------------------------|-------------------|
| 1 | नुर्फपर निसमें माछ- | ज्मानत है- | दोनों किस्मोंमेंसे एक  | आ़ळा या मिन-      |
| 1 | हो फरेबन् इस नीय-   |            | किस्मकी या जुर्माना    | स्ट्रेट मेन्डिंसी |
|   | तसे झूठा निशान      | •          | या दोनों-              | या मनिस्ट्रेट     |
|   | बनाना कि उस माछ     |            |                        | दर्जह अन्वल       |
|   | का होना बाबर किया   |            |                        | या दर्जह दोम-     |
|   | नाय नो उस्में नहो-  |            |                        |                   |
|   | किस्म मज़कूरके      | ऐज़न       | ऐजन                    | ऐज़न              |
|   | झुठे निशानका काममें |            |                        |                   |
|   | ळाना-               |            |                        |                   |
|   | स्तिसारा पहुँचा-    | ऐन्न       | केंद्र एक साछा         | मिनस्ट्रेट        |
|   | नेकी नीयतसे किसी    | 1          | दोंनों किस्मोंमेंसे एक |                   |
|   | निशान मिल्कियत      | 1          | किस्मकी या जुमीन       | मजिस्टेट दर्जह    |
| ' | का दूर करना य       | 1          | या दोनों-              | अन्बल या          |
|   | 1                   | 1          |                        | दर्जह दोम-        |
|   | उसे मादूम या बिगा   |            |                        | 4-16 414          |
|   | इना-                |            |                        |                   |

# बाबनोज़दहम्।

# ( ख़िद्मतके माहिदोंके नक्ज मुजर्मानहके बयानमें )

|                                                                                                                                                                                                      | _                                        |                                                                                                                     |                                                        |              |                         |                                |            |                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| जिस शल्स पर एज़न केंद्र यक माह मिनिस्ट्रेर माहिदे की रूसे कि सो सफ़रतरी या खु- इकीमें बज़ातेहू ख़िद मत करना या किसी माळ या शल्स का पहुंचाना या हिफाज़- त करना वाजिब हो वह बिळहरादह ऐसा करना तरक करे- | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | माहिद की रूप<br>सी सफ्रतरी<br>किंगों बजाते<br>मत करना या<br>माळ या शख्य<br>पहुंचाना या<br>त करना वाधि<br>वह विळहराद | त कि<br>पा लु-<br>लिदा<br>किसी<br>का<br>फान्-<br>वि ही | <b>ऐज़्न</b> | दोनों<br>एक (<br>सो रूप | किस्मों<br>केस्मकी<br>या जुमीं | मेंस<br>एक | प्रेज़ीहेंसी<br>मिनस्ट्रेट<br>मन्वलं य | ेया<br>दर्जह |

ऐजन

जिस शख्स पर
किसी ऐसे शख्स
की बज़ातह ख़िद्मत
गुज़ारी करना या
उसकी ज़रूरियात
का बहम पहुंचाना
वाजिब हो जो सगी
रसनी या फ़ितूर अक्र या मज़ंके बाअ
स नाचार हो वह
बिटहरादह ऐसा तर
क करे—

ऐज़न क़ैद सह माह
दोनों किस्मों मेंसे
एक किस्मकी या सौ
रुपया जुर्माना या
दोनों—

ऐज़न दोने एक

केंद्र यक माह ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या खर्च से दोगुना जु-भीना या दोनों—

निस शस्स पर
किसी माहिदे की रूसे
किसी एसे मुकाम
दूर दराज़ पर जहां
खिदमत करने वाळा
खिदमत केने वाळेके
खर्व से पहुंचाया गया
हो खास मुहत तक
अपनी जातसे खिदमत करना वाजिब
हो उसका मुकाम
मज्कूर से क्सदन
नौकरी छोड़कर भाग
जाना या कामके
अंजामदहींसे इन्कार

# बाबबिस्तुम्।

## ( उन जुमें के बयानमें जो अज़द्वाजसे ताळुक्रस्तते हैं )

कोई धोखेसे काबिछ-केंद्र दहसाला अदाळत-किसी औरत को जि जमानत न दोनों किस्मों में से आला सका अज़दवाज जा- हीं है एक किस्मकी और यज् उसके साथ न जर्माना-हुआ हो यह बाबर कराये कि उस्का अज द्वाज्जायज् उसके साथ हुआहे और उस बाबर की हाछतमें उससे अपने साथहम खानगी कराये-शोहर या जोजह काबिल केंद्रमतसाला दोनों ऐजन

के द्दीन हयात मुकर- जुमानतहै. र अज द्वाजकरना-वही जुर्म साथ काबिछ-छिपाने अजद्वाज जमानत साबिकके--उस श-नहीं है. ल्ससे जिसके साथ पिछ्छा अजदवाज

किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी और जुर्माना-केंद दहसाला ऐनन दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

रस्मियात अनद्वान ज्मानत का इरादा करना यह जांनकर कि इन मरा सम के अदा करने से उसका अनद्वान जा यज्ञ नहीं होता-

हुआहो-

फरेब की नीयतसे काबिछ- केंद्र हफ्तसाछा ऐजन दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना-

जिना-

कृषिछ केंद्र पंजसाछा दो- मजिस्ट्रेट प्र जमानतह नों किस्मोंमें से एक ज़ीडेंसी या मजि किस्मकी या दोनों - स्ट्रेट दर्जहअव्व छ या दर्जहरोम-

नायत मुजमानहकं ऐज़न साथ किसी औरत मन्कूआका फुसका के जाना या उड़ाकेना रोक रखना- क़ैद दो साला मजिस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट दर्जह जुमौना या दोनों- अव्वल या दोम-

## बाबाबस्तायकुम्।

(अज़ालह हैसियत उर्फींके बयानमें )

अन्। छह है सियत का बिछ के द महज़ दो अदा छतआ उफीं - ज़मानतहै साळा या जुर्मीना या छा या मिनस्ट्रे दोनों - या मिनस्ट्रेट

द्र्जह अन्वल ऐज्न

हैसियत उर्फी है एंज्न छापना या कन्दाकरना

ऐजन

ऐजन

ऐजन

ऐजन

किसी छपे हुये
या कन्दा किये हुये
मजदे को जिस्में की
ई मन्मून मुनीछ हैसियत उर्जीहो यह
जानकर कि उस में
ऐसा मन्मून है फरो
स्त करना—

नुक्ज़ अमन करा काबिछ नेकी नीयत से तोही ज्मानत है-न करना—

केंद्र दो साड़ा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुमीना या दोनों—

हर मनिस्ट्रेंट

बगावत या जरा काबिछ यम मुखालिफ अमन जमानत ख़ळायक कराने की नहीं है-नीयत से झूठाबयान या झूठी अफ़वाह वगैरह फेळाना-

काबिक तख्वीफ मुजर माना-नमानत है-ऐ ज़न

अगर धमकी, हळाक करने या ज़रर शदीद वगैरह पहुँचानेके छिये हो-

किसी बेनाम मुका-तिबाके ज्रिएसे या निषरसे धमकी भाई है उसके छिपा-नेका पहलेसे बन्दो-बस्त करके तख वीफ़ मुजरमानह करना-

ऐजन

मनिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्जह अन्बर्ख दर्जह दोम-

एजन

ऐज़न

केंद्र इपत साला अदालत दोनों किस्मों मेंसे आ़ळा या मनि एक किस्मकी या स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी जुर्मीना या दोनों- या मिन्स्ट्रेट दर्जंह मन्बल

ऐज़न केंद्र दोसाला दो-किस्मों मेंसे एक किस्मकी उस सज़ाके अळावा जो द्फाबाळाके मुता-बिक दीजायगी-

# बाबबिस्तो दोम । ( तख़वीफ़ मुजरमानइ वं तोहीन मुजरमानइ व रंजदही )

ऐज़न

अगर वह कोई खास फैछ न करेगा मुरिद गुज्ब इळाहीहोगा उससे फ़ैळ मज़कूर

कराना-

किसी श्रल्स को क्बिछ केंद्र यक साछा मनिस्ट्रेट मे-यह बाबर कराकेिक जुमानत है- दोनों किस्मों में से ज़िंडिंसी एक किस्मकी या जु मिनस्ट्रेट दर्नह र्माना या दोनों-अञ्बलया दर्जह दोम-

| किसी औरत की<br>इारम सारीकी तो<br>इीन की नीयतसे<br>कोईबात कहना या<br>कोई हरकत करन।—                                    | ऐज़न         | कैद महन यक<br>साळा या जुर्माना या<br>दोनों-          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--|
| आम्मा ख्ळायक्<br>की आमंद्वरफ्त की<br>जगह में बहाळत<br>नज्ञा आ निकळना<br>मीर किसी शब्सकी<br>आज़र्द्गीका बाअ़स<br>होना— | <b>ऐ</b> ज़न | कैंद महज २४<br>घंटा या १०) रु०<br>जुर्माना या दोनों- |  |

# बाबबिस्तो सिबुम्।

# ( जुमाँके इर्तकाब करनेके इक्दामके बयानमें )

|   | उन जुर्मीके        | - अगर         | इन्स बश्रबूर द्यी    | निस अदा-               |
|---|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|
|   | र्तकाबका इकदा      | म असळ जुर्म   | य शोर उस किस्मके     | छतसे उस जुमे           |
|   | करना जिनकी सज      | ा जो दक्दाम   | केद की सना दी ना     | की तनवीन<br>हो सकती है |
|   | इन्स द्वाम व अव    | र कुनंदा की   | यगी जो उस जुर्मके    |                        |
|   | द्योयशोर या केंद्र | है नीयतमें हो | पादाशमें मुक्ररर है  | म किया गया             |
|   | भार उस इक्दाम      | में ज़मानत के | और उस सनाकी          | <b>B</b> -             |
|   | फेळ करना नो ज      | रा काबिक हो   | मयाद उस केंद्र या    |                        |
|   | यम् मज़्कूर मे     | से तो इक़दाम  | इन्सकी मुद्दत तूळके  |                        |
|   | किसी जुमके इ       | न-भी जमानत    | एक निस्फ्से निया     |                        |
|   |                    |               | दा न होगी या नुर्मा- |                        |
|   | हो-                | 1             | ना या दोनों-         |                        |
|   |                    | नहीं-         |                      |                        |
| _ |                    |               | <u> </u>             |                        |

#### ( 3\$8)

#### मजमूआजाब्तहफीजदारी।

## ( जरायम खिडाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर )

अगर सज़ाय मी- काबिछ त या हब्स ब अबूर ज़मानत द्यायशोर या हफ्त नहीं है-साछा या उससे ज़ियादहके छायक हो-

अहकाम दफ़ा २९ मज मूअहाज़ाके मु-ताबिक-

# बाबबस्तो सिवुम् । (जरायम ख़िलाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर )

अहकाम द्फा २९ मलमूञ हाजा के मुता-बिक है-

अगर तीन बरस काबिछ से कम केंद्रकी सज़ा ज़मानत है के छायक हो-

अगर सिर्फ़ जुर्मा- ऐज़न नह की सज़ाके डायक हो-

| ^             |  |
|---------------|--|
| हिस्सहअञ्बल   |  |
| . h . whar in |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | - 1                            | <i>ę</i> et                        | नहअव                                                                     | वल                                      |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 1.                 | १३०      | 1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|--------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | । और आ-<br>हुआ है कि                                                                          | मस राजस्ट                      | 乍                                  | । ३ व ४ में<br>होना चाहिये                                               |                                         | £ &          | कैफ़्यित           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |          |        |
| ।<br>बमूजिब                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कैफ़्यित मय कार्रवाई मा बाद मुक्द्दमा और आ-<br>या मुळज़िम तज्ञ्यीज़ के वास्ते रवानह हुआ है कि | ।जस्ट्रेटक हु <b>क्</b><br>या– | अगर् मुक्ह्मह का चालान होगया हो तो | मुक्दमह का जो रजिस्टर नम्मर २ व<br>दर्जे हो वास्ते सहूछियत हपाछहेक दर्जे |                                         | <b>&amp;</b> | द्स्ताख्त मु       | हाफ़िज़ द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मतर बर               | वक्त वसूछ          | मिस्छ और | तारीख़ |
| नदारी।<br>खिसने                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कार्रवाहै म<br>जवीज़ के                                                                       | डुआह या म<br>टेन कियाग         | ह का चाल                           | ह का चाला<br>जो रजिस्ट<br>सह्रत्थियत ह                                   |                                         | <u>م</u>     | तारीख़             | 14 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | असीर                 |                    |          |        |
| टर फ़ी<br>त्मेर्ट पु                                                                                                                    | के फियत मय कार्रवाई मा बाद मुक्द्दमा और आ-<br>या मुळीज्म तज्ञषीज्ञ वास्ते रवानह हुआ है कि<br>नहीं या रिहा हुआहे या मजिस्ट्रेटके हुक्मसे रिजस्ट<br>र से जुमें ख़िरज कियागया—<br>अगर मुक्द्मह का चाळान होगया हो तो नम्बर<br>मुक्द्मह का जो रिजस्टर नम्बर २ घ ३ घ भें<br>दुर्जे हो वास्ते सहूछियत ह्वालह्के दुर्जे होना चाहि | _                                                                                             | 80                             | खुळासा                             | ्र<br>इक्                                                                | अखीर                                    |              |                    | والمساقة المساقة المسا |                      |                    |          |        |
| ज़मीमा दोम मजमूअहाज़ा नमूना जात रांजेस्टर फ़्रीजदारी<br>१ ) रजिस्टर जरायम काबिळ मदाखळत जिसकी रिपोर्ट पुछिसमे<br>ज़ाब्सा फ़्रीजदारी की । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                             |                                |                                    |                                                                          | मानत                                    | or           | हुक्स              | -मृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यानी                 |                    |          |        |
| जात<br>जिस<br>की                                                                                                                        | ٥/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाम<br>अफसर                                                                                   | सादिर                          | कुनदा                              | हु <del>र</del> म                                                        | निल्ड<br>भ                              | 2            | <u>ज़िम</u>        | हवा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तिपर                 | अपने               | मुचळकह   | ahc/   |
| मूना<br>ब्राह्म<br>नदारी                                                                                                                | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | खुळासा<br>हुक्म                                                                               | अरि                            | तारीख                              |                                                                          | नात का                                  | Ĺ            | त मुख              | अय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निमानतपर<br>निमानतपर | . pho              | (म       | H H    |
| ज्ञा न<br>महा                                                                                                                           | ज़ाब्सा फ़ौजदारी की<br>१ ७ ८ ९<br>जिसम आया सकामा नाम                                                                                                                                                                                                                                                                      | आया<br>मुजारिम                                                                                | गिरमता                         | र हुआ                              | या नहीं                                                                  | नम्बर (२) रजिस्टर मुक्दमात काबिछ ज़मानत | 9            | जुर्म और मुछा ज़िम | नाम किमि मका- दुष्ता मज आया हवा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यत म स- भूभ मुना     | सिब हा- है या अपने | ю        |        |
| पूअह<br>त्विल<br>ज्ञानि                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                | W                                  | <u>च</u>                                                                 |                                         |              |                    | HAI-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ; H                  | कमत                | 6        |        |
| मज्ञाम क                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | किसम<br>जन्                                                                                   |                                |                                    |                                                                          | (3)                                     | क शि         | मुकानित            | क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यत                   |                    |          |        |
| ा दोम<br>जराय                                                                                                                           | ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुस्तगी<br>स और                                                                               | मुखिम-                         | म अगर                              | माछ्म<br>हो                                                              | नम्बर                                   |              |                    | - HH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अं                   | वाहित              | it is    | ź<br>r |
| ामीम<br>त्रहर                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नाम ग                                                                                         | 149                            | Ħ                                  |                                                                          |                                         | ٠            | गीस                | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न नत                 |                    |          |        |
| ) TB                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                | ·                                  |                                                                          |                                         | ۳            | मुस्तर्गास         | नाम क्रीमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | और यत                | व                  | 40       |        |
| नम्बर् (१                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाम<br>थाना                                                                                   |                                |                                    |                                                                          |                                         | 20           | नाम                | मांब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 'ক্                  | lo                 | <b>G</b> |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ीख                                                                                            | अमे                            | 4                                  |                                                                          |                                         | as.          |                    | । नह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तारीख़                                                                                        | त्ये                           | हैं की                             |                                                                          |                                         | ~            | 114                | राजि ति इर थानह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                    |                    |          |        |
|                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नम्बर<br>रजिस्टर                                                                              |                                |                                    |                                                                          |                                         | ~            | नम्बर्तारी- नाम    | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्टर                 |                    |          |        |

| ( २३                                     | ( २३६ ) मजमूआजाब्तहणाज्ञारा |                                                                                                                                                                                               |                                                            |     |                                                                                                                                              |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                          | १३                          | कै। फ़्यत                                                                                                                                                                                     |                                                            | 8   | कैकियत                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                          | १४                          | तारीक़ दस्तखत मु-<br>हुक्म हाफ़िजदफ्त<br>अख़ीर रमयता-<br>रीख़ बसूछ<br>आमिस्छा                                                                                                                 | £-                                                         | 88  | द्रस्तस्तत<br>मुह्याफिज़<br>द्रम्तर<br>मय<br>तारीख                                                                                           |  |  |  |
|                                          | 88                          | तारीख़ डुक्म<br>डुक्म<br>अख़ीर                                                                                                                                                                | । खास औ                                                    | 88  | तारीख<br>हुक्म<br>अख़ीर                                                                                                                      |  |  |  |
| Ţ                                        | 60                          | खुळासा<br>हुक्म<br>अख़ीर                                                                                                                                                                      | नीन छ                                                      | 0%  | खुळासा<br>हुक्म<br>अस्ं(र                                                                                                                    |  |  |  |
| जमानत                                    | ď                           | खुरुवाद्य।<br>हुक्म<br>द्मि                                                                                                                                                                   | ब क्वा                                                     | 0   | खुळासा<br>हुक्स द्-<br>मियानी                                                                                                                |  |  |  |
| क्राविल                                  | 7                           | मुका-<br>मुका-<br>म स-<br>होळ     दफा     ज़िम हवाळा     हुक्म<br>याभिक्त     होळ       म स-<br>होळ     मानत पर है     यानी       कून-<br>त     पा अपने मु-<br>चळक ह     या अपने मु-<br>चळक ह | ज़ा बसूडि                                                  | 7   | मुर्म और अायामुळ- खुळासा<br>क्रिस का- जिम जमान-हुक्स द-<br>मूनक ब- नतपरहै या- मियानी<br>मूजिबका अपने मुच्छ<br>बिछम्ना कहपरहै या<br>हवाछातमें |  |  |  |
| कहमात                                    | 9                           | जुमें मय<br>दफ़ा<br>मुनासिब<br>हाछ                                                                                                                                                            | नम्बर (४) रजिस्टर जरायम कृाबिल सज़ा बमूजिब कृषानीन खास और- | 9   |                                                                                                                                              |  |  |  |
| नम्बर (३) रजिस्टर मुक्दमात कृषिछ ज़मानत- | w                           | मुख्लिम<br>नाम क़ीमि मुका-<br>और यत म स-<br>महिद्                                                                                                                                             |                                                            | wor | मुळाज़ेम्<br>नाम ज़ौमि मुका-<br>और यत मस-<br>यति<br>यति                                                                                      |  |  |  |
| नम्बर (३)                                | ٠٠                          | मुस्तगीस<br>नाम क्रीमि मुका-<br>और यत मस-<br>वहिंद्                                                                                                                                           | : (४) रजिस्टर                                              | ۍ   | मुस्तगीस<br>नाम कीमि मुका- न<br>और यत म स- व<br>वास्ति कूनत व<br>यत                                                                          |  |  |  |
|                                          | 20                          | म म                                                                                                                                                                                           | र १५-वार                                                   | 20  | गांव                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                          | m                           | नाम नाम<br>थाना गाँव                                                                                                                                                                          |                                                            | ar  |                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                          | a                           | पारिक्<br>इत्जा                                                                                                                                                                               |                                                            | a   | नम्बर्<br>दिन-<br>स्टर                                                                                                                       |  |  |  |
|                                          | ~                           | नम्बर्ताएखं नाम न<br>राज-<br>स्टर                                                                                                                                                             |                                                            | ~   | नेम्मू<br>स्टर्                                                                                                                              |  |  |  |

|                                        |            | हिस्स                                                                                                                                       | हअव्वल                                                                                                                                | 1  | ( २३७ )                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |            | ल्।न्ह भय<br>फेन् द्पतर                                                                                                                     | गाहे                                                                                                                                  | 88 | केष्टियत                                                                                                               |
|                                        | ٠          | खुळासा अ-खुळासा हु- खुळासा हु- तारीक वसूक वर्पतर कानद मय<br>मी या स-कम दार्स-कम अक़ीर हरूफ़ इन्तदाय नाम मुहाफ़िन द्फतर<br>बाळ यानी औरतारीक़ | जिस्टर सुकृदमात जो साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अन्वल बहादुरके पास सुप्रदेहुआहे<br>र साहब मौस्एफ़ ने ब इस्तेमाल इक्तियारात जायद तजवीज़ किये- | ६० | तारीसं मसूख्मुक्<br>हमहं मुहाफ्तिन्<br>इफ्तरंमय देश्त<br>ख़त                                                           |
|                                        |            | तारी स                                                                                                                                      | हाडुरवे<br>ग्वीज़                                                                                                                     | ٠, | तारीख़<br>हुक्मअ-<br>ख़ीर                                                                                              |
| इारी-                                  | v          | खुळासा हु-<br>क्म अख़ीर<br>औरतारीख़                                                                                                         | ठवल ब<br>यद् तड                                                                                                                       | 7  | हुकास।<br>अस्त्रीर<br>अस्त्रीर                                                                                         |
| नम्बर (५) रिजस्टर मुक्दमात फ़्रीजदारी- | 9          | कुछासः ह- क<br>कम दार्भ-भ<br>यानी                                                                                                           | ) रजिस्छर भुक्दमात जो साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अञ्चल बहादुरके पास<br>और साहब मौस्फ ने ब इस्तेमाल इंख्तियारात जायद तजवीज़ किये-           | 9  | तारीखं जुर्ममुळाक् तुर्मकरारदा खुळास। मुक्रेरह मामय कान दह जुर्मनय हुक्म<br>तजवीज् नमुनासिब कान्तन मुना<br>हाळ सिब हाळ |
| र मुक्हम                               | us-        | खुळासा अ-खुळ<br>म्रीया स-क्म<br>बाळ यानि                                                                                                    | मजिस्ट्रेट<br>छ इंखित्य                                                                                                               | w  | जुर्मेगुळाज़े<br>मामय कान्<br>नमुनासिब<br>हाळ                                                                          |
| रजिस्                                  | -          | क्षत्रिम<br>तीम सुका-<br>यत म स-<br>कूनत                                                                                                    | साहब<br>इस्तेमा                                                                                                                       | ۍ  | तारीख़<br>मुक्रेरह<br>तजवीज़                                                                                           |
| र (४)                                  | <b>5</b> ^ | नाम मे                                                                                                                                      | मात जी<br>इक् ने ब                                                                                                                    | 20 | मुछमिम सम्होस्ह भिर्मि मुक्रिस्ह भिर्मि मसकू तज्ज्ञीन् यत नत                                                           |
| मस्ब                                   | <b>3º</b>  | मुस्तगृीस<br>क्रिमि मुक्ता-<br>यत म स-<br>क्रनत                                                                                             | मुक्द                                                                                                                                 |    | माम माम माम                                                                                                            |
|                                        |            | मुस्                                                                                                                                        | जिस्हर<br>रिसाह                                                                                                                       |    | मीस मुक्त-<br>त मसकू<br>नत                                                                                             |
|                                        | aar        | थाना                                                                                                                                        | नम्बर (६) रा<br>आँ                                                                                                                    | m  | मुस्तगृ <br>नाम क्लीव<br>और यत<br>बाप<br>का ना                                                                         |
|                                        | a          | तारीख                                                                                                                                       | नम्बर्                                                                                                                                | ď  | तारीख़                                                                                                                 |
|                                        | ~          | ति .<br>स्ट्र                                                                                                                               |                                                                                                                                       | ~  | म के ह<br>म के ह                                                                                                       |

कृ के नम्बर राजिः तारीख़इर स्टर जा 의

तारीख़ इरजा

नम्बर् जिस्टर

तारीख़ क्रुक्री बहवाछात

नम्बर रजिस्टर

अंत मुक्हमात फ़्राजदारी-E नम्बर्

कैं फियत मुशइर इस अमर की कि मुन्द्मात नो समाश्तक वास्ते मुक्रिंह वही मुक्हमात जो पुलिस से आये

मह किस तरह से हुआ-

w

| कैष्क्रियत                        |            | ≫<br>≫ | कें। कियत                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| दरत<br>अफ़सर<br>रोबरू अ़र<br>होगई |            | w<br>~ | । यजहुर<br>द जुर्माना         | टीतहसीछदार वसूछ कि जो बतीर<br>मय तारीख़ शुद्रा ऐवज्नामा | तगीत को<br>जिन ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ाफीजद् री |
| तादाद<br>अद्ना<br>खूराक<br>हादा   |            |        | क्या नत<br>गद् तावा           | हैं<br>कि कि                                            | म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म्        |
| द्रमहर                            |            | 1      | ना और<br>गम ताव               | दार बहु<br>निस् शुव                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| स                                 |            | ~      | मूर्क जुम<br>-हुक्म बन        | टेतहसीळ<br>मय तार्                                      | इजराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| तादाद अस्याम हाज्दी               | जिस्टर जुम | 0      |                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ता ता ता<br>हो<br>१               | जिस्ट      | o      | अगर<br>किती                   | कृद्र<br>जुमीना                                         | हुमा तो<br>उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तादाद     |
| तारीक़ तारीक़<br>इज़हार रुक़्सत   | H<br>%     | w      | क्तिसने ताबाद<br>तज- जुर्मानह | सज़ा वीज़<br>किया                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| म<br>रब                           |            |        | किस<br>जुर्म के               |                                                         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |           |
| नाम<br>फ्रिंग                     |            | 20     |                               | स् ।श<br>अमीन्।                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| नाम<br>गनाह                       |            |        | नाम<br>फरी                    | 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| तारीक<br>पहुँचने<br>की            |            |        | मुक्द                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| नम्बर्<br>तिन-                    |            | ٠.٠    | नम्बर्<br>राजिस्टर            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| ı. | Ξ. |
|----|----|
| r  |    |
|    |    |

| कहरिस्त मिसछ मुक्दमा फ्राँजदारी मुताछिका हुकूमत जैतारन इहाक मारवाङ बाबत सन् १८९६ ई० | तादाद कागुजात<br>मश्रमूढा मिस्छ   |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| मारवाङ् ब                                                                           | तारीख़ भदाय<br>जुर्माना मय<br>ताद | १८ अक्टूबर्<br>को नक्द्<br>दाखिछ<br>इक्सन हुए          |  |
| म इस्तिक                                                                            | तारीख़<br>ख़त्म<br>सज़ा           | ्र अक्टू<br>८९ हुई ०                                   |  |
| त जैतार                                                                             | तारीख़<br>सज़ा                    | स स्टेंड                                               |  |
| क्रिया है के म                                                                      | तादाद<br>सम्।                     | यो माह<br>जुमीना                                       |  |
| ी सुनगिक्ष                                                                          | न।।<br>हाकि<br>मृज्यविन्          | पंडित<br>नंदराळजी<br>साइब<br>हाकिम<br>जैतारन           |  |
| फ्रांजवार                                                                           | तारीख़<br>कैसछा                   | १ विज्ञास्त १ ५ विगस्त<br>सन् सन्<br>१८९६ है, १८९६ हु० |  |
| 5 मुक्हमा                                                                           | तारीख़<br>क्षियरह                 | १ श्वमास्त<br>सन्<br>१८९६ई.                            |  |
| स्त मिसल                                                                            | नम्बर<br>मुह्याप्तिम्<br>ख्राना   | UR.<br>UR.                                             |  |
| कहरिय                                                                               | नम्ब्र<br>सक्दम                   | ď.                                                     |  |
|                                                                                     |                                   |                                                        |  |

#### ( २४२ ) मजमुआजाब्तहफीजदारी।

अनंदराप्न वर्व वस्कीराम महाजन हुः करीम इलाही वर्त्व खुदाबस्या नजार-अकनह क्स्बह पाली मुस्तगीस ि सिकनह नैतारन मुल्लिम

इल्लत ज़रर रसानी ज़ेर दका ( ३२३) ताज़ीरात हिन्द

फेहरिस्त हाजा यकाकिता ) फ़ैसला अदाळत

दो किता

इस्तगासा मारूजा १२ अगस्त

सन् ९६ ई० यक िता समन बनाम मुस्तगास इछै यककिता समन इसभा रामलाल गवाह

मुस्त ग़ीस

यकिता

समन रहमतुङ्घागवाह मुस्त-

गीस

यककिता

इन्हार मुस्तगीस इनहार रामछाछ

यक्किता यकिता

इन्हार रहमतुल्ला

यकिता

बयान मुळजिम

यकिता

# कलन्डर व मुक्इमह नम्बर सन् १८९ ई॰

#### तमाम मुक्दमात भें जो पंचायत वकछाय राजपूताना से मुहङ्कक हैं मुंसछिक होना चाहिये।

जो बमार अस्त्रहा मह १/६७ है। में जाही स्था

|     |     |          |               |         | -11 -   | 1416 2    | 11816    | 43 4    | 0,1     | 41     | -11(1)  | 2-11 |
|-----|-----|----------|---------------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|------|
| ( 8 | ()  | मुस्तगीर | I             | ••••    | ••••    | •••       | ••••     | •••     | •••     | 4189   | ••••    | **** |
| ( = | ()  | मुळज़िम  | या जग         | ह का    | नाम ज   | हां मुन्ह | ती सुरा  | गं हुआ  | •••     | •••    | • • •   | **** |
| ( ? | ()  | तादाद ः  | ार दाव        | ••••    | • • •   | •••       | ****     | ••••    | ****    | ****   | • • •   | •••• |
| ( 8 | : ) | जुर्म    | ••••          | ••••    | ****    | ••••      | •••      | ****    | • • •   | ••••   | •••     | **** |
|     |     | तारीख    |               |         |         |           |          |         |         |        |         | •••  |
| ( 8 | ( ) | तारीख़   | और नग         | ाह अव्ट | छ।रेपे  | हि जुमे   | की और    | ्नाम    | रिपोर्ट | करने व | बाळेका  | •••• |
| ( 4 | )   | वह तार   | ोखं कि        | जिस त   | ।शिख्क  | ो मुद्द   | ई ने अ   | पना ः   | स्तगाः  | ता सा  | हब पोटे | हि-  |
|     |     | कळ अंप   | <b>म्सरको</b> | पेश वि  | केया    | ••••      | ****     | ****    | ••••    | •••    | ••••    | •••• |
| ( 4 | :)  | तारीख़   |               |         |         | चायत      | वकलाय    | । अद्ने | की अ    | दालत   | भें तज  | वि,  |
|     |     | ज़के छिं | ये सुपुर्द    | हुआ हे  | 1-      |           |          |         |         |        |         |      |
| ( 9 | ( ) | नाम ग    | बाहान् ज      | ते मुस  | तग़ीसके | पेश वि    | केये हों | ****    | • • • • | ****   | ****    | •••  |
| ( 1 | O   | ) फ़ेहरि |               |         |         |           |          |         |         |        |         |      |
|     |     |          | तफ्रीक        |         |         |           |          |         |         | हैं औ  | र की    | न से |
|     |     | _        | मके बच        |         |         |           |          |         |         | ••••   |         | **** |
| ( 3 | ११  | ) फेहार  |               |         |         | ह्का म    | य तादा   | द् या   | मार्ख्य | त (अग  | र मिस्र | उ भ  |
| ,   |     | -        | कुछ ज़र       | _       | -       |           | •        | * ~     |         | •      |         |      |
| ( 5 | १२  | ) फेहरि  |               |         |         |           |          |         |         |        |         |      |
|     |     |          | के जिनवे      | •       |         |           | •        |         |         |        |         |      |
| ( 9 | १३  | ) नाम :  | •             |         |         |           |          |         |         |        |         |      |
|     |     |          | नहां ।        |         |         |           |          |         |         |        |         |      |
| -   |     | अगर के   |               |         |         |           |          |         |         | -      |         |      |
| •   |     | ) अगर    | •             |         |         |           |          |         |         |        |         |      |
| (:  | १६  | ) अगर    | -             |         |         |           |          |         | _       |        |         | -    |
|     |     | मीर      | नाम र         | उन छो   | गोंके   | ना स      | जकी      | सुराग्र | सीको    | गये अ  | ोर यह   | भी   |

#### (२४४) मजम्आजाब्तहफ़ौजदारी।

छिखना चाहिये कि यह खोज हर एक जगह तहरीरी तौर पर मंजूर हुवा या नहीं .... .... .... .... ....

- (१७) तारीख़ जिस रोज़ अदाळत पंचायत वकळाय अदनाने अपना फ़ैसला फ़री-कैन को दिया हो-
- (१८) अदाखत अदना ने जो वजूह अपने फ़ैसलेमें तहरीर किये हों वह सब सिल सिल्हवार और नम्बरवार लिखने चाहिये-

हिस्सह अव्वल तमाम सुध ।

# हिस्सहदोम।

इन्तिजाम सफ़ाई व रोशनी बरियासतहायदेशी वाँकै ममाडिक राजपूताना ब वस्त हिन्द

वगैरह ।

## बाब अञ्बल । फ़्बायद सफ़ाई मय रिसाला— हैजा ।

मौलूदा जमानहकी नारंगियां अभीव व ग्रीव रंग दिखारही हैं, खुदाकी कुद्रतके तमाशे हैं कि निन शहरों और कस्बों में साठहा साछ से उनके गिर्दनवाह मैठे और कचरों का देर मिसूळ फ़्सीळ या शहरपनाहके होरहा था उन्हीं कुस्बात और शहरों में अब उनकी अनराय तनः फुर देखानाता है नैसी गूठानृत की हाछत बढ़ी हुई थी वैसीही अब सफ़ाई की रोज़ बरोज़ तरकी है सकीर अंग्रज़ीने अवामके रफ़ाह और फळाह के वास्ते उम्दा २ इन्तिजाम और जगह २ महकमह जात सफाई मुक्-र्रर फुर्मायें और सफुई आब रसानी, रोशनी का खातिररूवाह बन्दोबस्त किया, जहांतक सेहत व तन्द्रस्तीके पुराने वकाय नजर से गुजरे वह जुमाने हालके मुता-बिकृत करनेसे इस अमर की शहादत देते हैं कि पहले जुमाने में सेहत व तन्दुरुस्ती की हाळत ऐसी नथी नो इस वक्त हमारे नेर नज़र है-बहुत से अमरात जो ज़मानह हालमें तरकापर हैं वह पहले शाद व नादिर क्या बल्कि बिलुकुल भी नथे, और मर्ज हैजाकी बाबत तोज़क जहांगीरी शाहिद है कि हिन्दुस्तान में पहले हेजा नथा काश्मीर से इन्तद्न शुरूभ हुआ रफ्ता २ इस मर्जने हिन्दुस्तानकी जानिक तवज्जह की बावजूद इसके कि उस वक्त सफ़ाईके इन्तिजाम कुछ भी नथे ताहम यह मर्जे छा इलाज बरसों में हुआ करता था चे जाय के अब हैजहमां हर साल हर शहर व कस्बह और कृरिये में मौनूद हैं इन हज़रतके हमछहसे हज़ारहा बंदगान खुदा इछाक और हजारहा घर वे चिराग हो जाते हैं-हमारी सर्कार दौळत मदार गवर्नमेंट हिन्दकी इस मर्न और नीन दीगर मौछिक अमरान के इन्सदादकी कामिल फिक है निसकी बाबत हमेशा डाक्टरान् फ़रंगके मुबाहसा होते हैं और तशसीस की जाती है चुनाबे ए, ऐच, हैन्कन एम, ए फैछो सेन्टजान्स कालेज केम्ब्रिजकेमीकेल राग्जेमिनर ममा-छिक मगरबी व शमाछी अवध व ममाछिक मतवस्त ने बज़रिए खुदेबीन पानीको जो। देखा तो मालूम हुआ कि हैना के मर्न पैदा करने वाले एक किस्मके कींडे हैं जो हैना वाळे पानीमें हनारहा पाये जाते हैं इस रिसालह में डाक्टर साहब मौसफने बड़ी शरह के साथ इन्सदाद इस मर्ज खूनख्वार का छिसा है जिसकी नक्छ महन् बग्रज फ्वायद आगाही रियासत हाय देशी जैलमें दर्जकी जाती है-अहालियान रि-यासत को अव्वलन् रूतसार इस रिसालह का याद कर छेना चाहिये जो जनाब कर्नेल ए, डब्ल्यू राषर्ट साहब बहादुर पोलेटिकल एजेन्ट व मनिस्ट्रेट कोह आबूने बर वक्त हैना फैठने के "खराडी" इलाक रिसायत सिरोही अवाम और नीन हाकिमान बन्दोबस्त हैनाके सहिष्टियतके वास्ते मुरत्तिव और मुश्तहर फर्माया था-

# हैज़े का सबब और उसकी रोक थाम।

#### बाब पहला।

#### इल्त्सार अज़ रिसाला हैज़ा मुसन्निका डाक्टर ।

ए-एच-हैन्कन साहब बहादुर, एम-ए-फ़ैलो सेन्टजान कालेज केम्बज केमेकल ऐक् जामीनर ममालिक मगरबी व शमाली-अवध व ममालिक मतवस्ता-जो बेग्-रज़ सहूलियत आम्मा चहार अमूर पर मुन्किस्म करिद्या गया है और जिनका ब मौसिम गर्मा हैनाके मौके पर ख़याल रखना अदद जरूर है-

- (१) दो औन्स परमनगेंट पोडर जैसा कि डाक्टर सा इब मोसूफफ़मीते हैं ब वक्त शाम फ़ीरन उन चाह हाय नोशीदनी में डाळना चाहिये जिनका पानी पीने के काम में आता हो ताकि सुबह तक पोडर मज़कूर बुळ जावे-और तमाम हैज़हके कीडे नेस्त व नाबूद हो जावें-
- (२) मरीनान हैना का फुज़छा (ग्) बाद रफ़ाजातके फौरन दूर किसी जगह ज़मीन में गाड देना चाहिये ताकि मक्खियां उस फज़छा पर न बैठें और उन हैनोंके कीडोंको दूसरे छोगों तक या उनको खूराक़ में न पहुँचा सकें-
- (३) सिर्फ चंद कूएं पानी पीनेके वास्ते मुस्तमळ होने चाहियें और इस अमरका पूरा िलहान रखना चाहिये कि उन चाह हाय नोशीदनी के चहार नानिव बास और जंगळ दूर तक साफ़ करा दिया नावें और आदिमियोंको कूवों के पास ठहरने से रोका नावे--सिर्फ एक शख्स किसी उम्दा कीम का पानी चाहसे खेंचने के िक्टिये मुक्र-रेर होना चाहिये जो दूसरों को कूवोंसे पानी खेंचकर दिया करे उमूमन छोगों को खाना पकाने के बरतन कूओं पर या उसके क़रीब धोने और बहानेकी क़र्तई मुमानि-अत करनी चाहिये—
- (४) तमाम अशसास निनको अपना दूध और पानी नोशीदनी जोशीदा करने की इस्तताअत हो—अपना दूध और पानी अच्छी तरह जोश करें और दूध व पानी जोशीदा नीज़ दीगर अशयाय खुर्द व नोशको वर्तनसे ढांक कर रक्सा करें ताकि मिनस्यों को उसपर बैठने और हैंज़ैके कीड़ोंको उस पर छोड़ने का मौक़ा न मिछे। फ़क्त।

## (सबब)

हर शरुस्को उन स्रोफ़नाक वनाओंकी रोक थाम के तरीकों में दिळचस्पी छानिमहै जो कभी २ हिन्दुस्तान में फैळ जातीहैं और जान का ज्यां और आफ़ूत व मुसीबत बरपा करती हैं॥ फ़िल्हाल डाक्टरों ने उन बीमारियों की ख़ासियत उनके सबब और उनकी जियादती रोकनेके ज़रिए द्यीफ्त करने शुरूअ़ किये हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से रिसालह में उन बातों का मतलब सीधे साध तौर पर बयान करूं॥

यह मज़मून हिन्दुस्तानियों के छिये एक और छिहाज़ से भी दिख्यस्प है ॥
क्यों कि बहुत से क़दीम जातों की रीत, रस्में, (जैसा कि आगे मालूम होगा)
बीमारियों हीकी ज़ियादती रोकनें के अच्छे खासे तरी के हैं, कुछ २ उनमें से इस
रिसालहके अन्दर आजायेंगे खास कर है जाके वयान के साथ २ क्यों कि इस
बीमारिके सबब आज कर अच्छी तरह मालूम होगये हैं किसी बीमारिकी असिलयत मालूम करने के छिये सबसे पहले खुदंबीन का इस्तैमाल ज़रूर है. इस औज़ार के
वसी छे से चीज़ों का असि डील डील हनार गुणा बडा दिखाई देने लगता है, शिर
का बाल जब इस औनारसे देखा जाता है तो वह एक पेड़ के बराबर बड़ा
मालूम होता है खुदंबीन के जिर्ए से गदले पानी में बहुत से छोटे २ जानवर और
पीषे नज़र आते हैं जो खाली आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देते और वह ऐसे छोटे
हैं कि दबी ज़कर है में छानो तो भी उसमें से निकल जाते हैं॥

नो शख्स हैने की बीमारी से मरा हो अगर उसकी आंतों का ज़रासा मेळ सुद्बान से आज़माया जाने तो उसमें हज़ारहा छोटे २ कीड़े नजर आयेंगे जिनकी सूरत
व ख़ासियत अजीन न ग़रीन है, और वह सिर्फ हैंने ही की हाळत में पाये जाते हैं,
यह बात अभी मालूम हुई है कि यही छोटा कीड़ा हैंने का सबब है यह किड़ा अंग्रेजी में
"काळरा मास्करोन" Chelera Micrabe. कहळाता है अगर्च उसकी बाबत अब कुछ
द्यापत होगया है कि वह किसतरह जीता और बढ़ता है मगर यह कहना मुश्किछ है
कि आया वह जानवर है या पौधा वह पानी में बहुत फुर्ती से चळता है इसिछये बह
मछळी की मानन्द है मगर इतना फ़र्क बानेस्बत मछळी या किसी और जानवरके उस
में पाया जाता है कि उसके मुँह नहीं है यानी वह सरूत चीज नहीं सा सकता,
उसकी खूराक पहळे बुळजाती है तब जन्द होती है॥

यह कीड़े कभी २ कुँये के पानी में पाये जाते हैं तो यह होता है कि जो छोग उस कुँथे का पानी पीते हैं उनको हैज़ा होजाता है यह तो खूब माछूम है कि हैज़े की अछामतें ज़हर साने की अछामतों से मिछती हैं यहां तकि यह ख़याछ पैदा होगया है कि हैज़ा भी एक किस्म का ज़हर साने से पैदा होता है बल्कि यह साबित होगया है कि जैसे सांप अपना ज़हर निकाछताहै ऐसेहा हैज़ेका कीड़ा भी एक किस्म का ज़हर निकाछता है और उसी ज़हर से बीमारी की अछामतें पैदा होती हैं मगर यह बात

हमेशा नहीं होती कि हैने के कीड़े बीमारी पैदा करदें, जैसे गाय सिर्फ ख़ास हाछत में दूध दे सकती हैं इसी तरह बाज़ हाछतों में जो माळूम नहीं हैं हैज़ा के कीड़े ज़हर निकाछते और बीमारी पैदा करते हैं॥

इस बीमारीकी अलामतें हैं ने के कींडों की निगलेने के बाद फीरन ही जाहिर नहीं होती हैं बल्कि उसकी बढ़ने और ज़हर बनाने में कुछ देर छगती है तब अछामतों के ज़ाहिर होने का वक्त आता है जैसे खेती उसवक्त नमुदार होती है जब बीज बोये हुये कुछ असी गुज़र जाताहै गाळिबन जैसा कि कायदा है हैजा तीन दिन बाद उस पानीके पीने से जाहिर होताहै जिस पानी में हैने के कीड़े होते हैं में यह बयान कर चुका हूं कि इस बीमारी का सबब छोटेर जानवर हैं जो किसी बात में जानवरोंसे मिछते हैं और किसी बात में पौधों के मानन्द हैं, वह जीते किस तरह हैं पहछे तो उनको खुराक चाहिये-उनकी खुराक क्याहै-कीचड़ या मैळ-अगर है जेके कीड़े बहुत मैछे गन्दे पानी में हों तो वह बहुत जल्द पैदा हो सकते हैं अगर उस वक्त ऐसा पानी ख़र्दबीन से देखा जाय तो वह कीडे छोटे २ और छकडियों की मानंद दिखाई देवें गे वह इतने छोटे होते हैं अगर उनमें से साठ (६०) की डे सिरे से सिरा मिळाकर एक कतारमें रक्लो तो उस छकीर की छंबाई बाछ की चौडाई के बराबर होगी ॥ अगर इनमें से एक कीड़ा अच्छी तरह से रक्सा जाय तो वह बढता मालूम होगा और आखिरकार इसके दो बराबर होजायँगे-और इन दोनों में से हर एक हैनेका कीडा है जो फिर बढ़ने लगताहै और तक्रीबन आध घंटे के बाद इन दोनों के बाद इन दोनों के दो २ याने चार की है हो जाते हैं और फिर चार से आठ।

इस तीर से समझ में आसकता है कि नती इनमें नरमादह हैं—न वह अंडे देते हैं फिर भी कैसे झट पट बढ सकते हैं—अगर एक कीड़ा हैने का मैछे पानी में रक्खा नावे तो इतनी जरद बढोतरी होगी कि दूसरे रोज़ सुबह को पानी गदछा मिछेगा क्योंकि उसकी हरएक बूंद में ऐसे २ छाखों कीड़े पैदा होनाते हैं इसछिये गदछे पानी से मुँह वोने में भी अहतियात करनी चाहिये ऐसा अकसर होता है कि हैने से मरे हुए की छाश गंगा में बहा दी जाती है इसछिये हैंने के कीडे उस पानी में दाखिछ होनाते हैं अगर यही बात है तो गंगा जमनाका बहता पानी पीने से किसी को हैज़ा क्यों नहीं होता। इस सवाछ का जवाब यही है कि इन दर्याओं के बहते पानी में हैज़ेके कीडों के छायक मैछा पन नहीं है इसछिये कि अगर हैज़े का कीड़ा इन दर्याओं के पानी में दाखिछ होगा तो ख़राक़ न भिछनेके सबबसे मर जायगा छेकिन बर्खिछाफ़ इसके कि वह किसी भैछे कुयें के पानी वें पहुँचनाय तो वहां उसके खानेको बहुत मैछा मिछेगा और उनमें बहुत जलद पैदा होकर

बढ जायंगे अगर ऐसे कूवों की कीचड़ खुर्दबीन से जांची जाय तो कीं हें छोटे २ रेशे—हाथ की खाछ के रेज़े जो होछ की रस्सी की रगडसे झहते हैं और बहुत से हेंमानी ज़र्रीह नज़र आयेंगे अगर गंगाके पानी की कीचड जो बहुत कम होतीहै जांची जाय तो इसमें ऐसे टुकडे हिंगेंज़ नज़र न आयेंगे अछबत्ता बढ़े घाटों के नज़दीक यात्राके दिनोंमें मिछते हैं अगर गंगाके बहते पानी! तछछट को खुर्दबीनसे देखी जाय तो बिंखाफ़ पहले पानीके इसमें सिर्फ़ बालू और पत्थरके रेज़े नज़र आयेंगे और कींड़े पैदा होनेके छायक़ कोई चीज़ न पाई जावेगी—इसिंखिय हैज़ेके कीड़ों को वहां मुनासिब खूराक़ नहीं मिछ सकती—उसकी सफ़ाईके बहुतसे सबब हैं एक यह कि हवा और धूपसे मैंछी चीजें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं॥

## दूसरा बाब।

# (हैज़ेकी रोक)

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे ज़िहर है कि अगर कुओं का पानी गंगा या यमुनाके पानीके मुताबिक होसके तो है ज़ा बहुत कम होजाय अछबत्ता मेळ कुबैछतो बाज़ द्वाओं के डाछने से दूर हो सकता है याने बजाय धूप और उम्दा हवाके अगर थोड़ी फिटकरी मेळे पानी में अच्छी तरह घोछ दी जावे तो सब मेळी चीज़ें जो तरती हैं बैठी हुई दिसाई देंगी और पानी नितर जायगा-मेंने दो एक बार सुना है कि जब ऐसा किया गया तो है ज़ा बन्द होगया मगर मुझको यकीन है कि इस काम के छिये फिटकरीसे Pot Permanguate परमेंगेनेट अच्छी है क्योंकि उससे मेळी चीज़ें जो दिसाई देती हैं और जो नहीं दिसाई देतीं दोनों बैठ जाती हैं और न दिसाई देने वाछी चीजें कुओंके पानीमें हमेशा होती हैं।

परमेंगेनेट एक चीज है नमक की मानंद है जो खटास और धातों से बनती है वह झटपट पानी में बुछ जाती है और उसका रंग गुछाबी करदेती है इसमें पानी रंगेनकी ऐसी ताकृत है कि एक तोछा कुँचे भरको गुछाबी कर सकती है मगर यह रंग बहुत देर नहीं उहरता- क्योंकि यह दवा पानीके मैछ कुचैछको नेस्त करके खुदभी नेस्त होजाती है और रंग उड़ जाता है अगर यह तरीक़ गिछास में देखा जाय तो कुछ देर बाद वही तछछट दिखाई देगी और इम्तिहान से माछूम होगा कि इस तछछट में दवा और मैछ मिछा हुआ है इसी तरह अगर्चे उस वक्त पानी में कुछ फ़र्क़ नहीं माछूम होता है छिकन इतनी बात ज़रूर है कि दवा गुछनेसे पेश्तर जो कुछ मेछी चीज़ें पानीमें गुछी हुई थीं वह और दवा दोनों नीचे बैठ गई हैं यह नमक एक कूंवे का पानी साफ़ करनेके वास्ते इतना काफी होगा जिससे पानी का रंग गुछाबी

हो जाय मामूछी कूयें के छिये एक छटांक या आधी छटांक परमेंगेनेट शामके वक्त मिलानी चाहिये ताकि कूयें का पानी न हिले और तल्लख्ट को तहपर बैठ जानेके लिये काफ़ी वक्त मिलजाय—सुबहको अगर फ़ीका लाल रंग रह जाय तो कुछ डर की बात नहीं है क्योंकि वह बीज़ ऐसी पतली होजानेके बाद कुछ ज़हरीली नहीं है बाज़ ज़िलोंमें ऐसे शल्स हैं जो दवा पीने से हिच किचाते हैं ऐसे लोगोंके फायदहके लिये यह ज़रूर है कि जबतक बिलुकुल जाता न रहे पानी कूवों से न सेंचें।

जब कोई रंग दिखाई नहीं देता तो इनको यक़ीन आजाता है कि पानीमें कोई दवा नहीं है हम पहले लिख जुके हैं कि हैज़ा तीन रोज़के बाद जोर पकड़ता है तो यह साफ ज़ाहिर है कि परमेंगेनेट असर इस बीमारी की निस्वत ज़ाहिर नहीं हो सकता जब तक कूयें के पानीको साफ हुए तीन दिन न गुज़र जाय, हैज़े का कीडा इतना छोटा है कि एक बून्द पानी में बहुतसे हो सकते हैं और मुमिकन है कि बाज़ वक्त एक बून्द के छोटे हिस्सह से बीमारी पैदा होजाय यह बीमारी उस पानी सेभी हो सकती है जो सिर्फ घरके वर्तावमें आता है इसिल्ये ज़हर है कि परमेंगेनेट न सिर्फ उन कुवोंमें डाली जावे जिनका पानी पीते हैं बिल्क उन कूवों में भी डालनी चाहिये जिनका पानी वर्तने में आता है।

जब हैं ज़े का कीडा कूँ में पहुँच जाय तो यह कोशिश छाजिम है कि उसकी खूराक पानी मेंसे दूर करहें मगर इस कोशिश से तो यह कोशिश बेहतर है कि उसको कूंवे के अन्दर पहुँचनेही नदें इसका इछाज कि वह कूंवे के अन्दर न पहुँचने पायें में कुछ नहीं बता सकता सिवाय इन रस्मेंकि जो आजकछ हिन्दुस्तान में जारी हैं वहीं मुफीद हों अगर ज़ियादातर मानी जावें।

अव्वळ-अवता अच्छी तरह से माळूम होगया और सावित होचुका कि हैज़ा का सबब अफ़्सर मुसाफ़िर एक जगह से दूसरी जगह छेजाते हैं और यह भी माळूमेंहे कि हैज़े का कीडा ज़ियादा तर पानी में रहता है पसकुछ शक नहीं राहगीर जहां जहां ठहरते हैं वहां हैज़ेका कीड़ा अपने छोटे डोरके ज़रिएसे जो उनके साथ रहताहै कुवों में डाछदेते हैं थोड़ा असी गुज़रा कि हैज़ेका सबब द्यांपत करनेके वास्ते जो अंग्रेज़ी फ़ौज़ छसनऊके शफा ख़ानह में पैदा हुआ था मुझको जाना पड़ा—माळूम पड़ा कि शफ़ा ख़ानह में हैज़ा शुरूअ़ होनेसे कुछ दिन पहले पासवाछे अहातह में एक भिश्ती रहनेके छिये आया था और इसमें शक नहीं कि वह भिश्ती पानी पीने इस कूंवे पर आया जिसका पानी मरीजों को मिछताथा—भिश्ती को पहुँचनेसे दो दिन बाद दस्तआने छगे और वह हैज़ा में मुबतछा होगया, बेशक वहां पहुंचने से पहले उसके पेटमें हैज़े का कीडा दाखिल होगया था बाद इसके शफ़ाख़ानह के बीमारों को जो उस कूंयें का पानी पीते थे यह बीमारी छंग गई—

अक्सर गांव वाले गर्मी के मौसिम में मुसाफिरोंके वास्ते प्याऊ लगा देते हैं मुसाफ़िरको पानी भरनेकी कुछ ज़रूरत नहीं होती इस तरह से बहुत कम मौका मिलता है कि हैं का कीडा कूएं में पहुंच सके यह रस्म बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से राहगीर हैं ज़ेको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम लेजा सकता है।

दूसरे—निहायत मुफ़ीद रस्म यह है कि नीच ज़ातके छोगोंको उस कूंबेके पास नहीं आने देते जिसका पानी पाया जाता है जिस वक्त बस्तीमें हैज़ा फ़ैळा हुआ हो तो यह रस्म निहायत मुफ़ीद है क्योंकि नीच ज़ात बाळे अपने पेशे में मेळी चीज़ोंसे काम छेते हैं जिससे हैज़ेक कीड पैदा होसकते हैं—हिन्दू छोग नहीं पसन्द करते कि महतरोंको अपने कूएं से पानी खींचनेदें यह दुरुस्त है कि महतरोंको अपने खाने पीने से अछग रक्सा जावे—छेकिन उनसे हरएक काममें परहेज़ करना वाजिब नहीं मालूम होता—

हैज़की रोक थामके छिये उन रस्मोंको जिनका ज़िक ऊपर हुआ ज़ियादा मानना और रिवाज देना चाहिये—

अठवल तो यह मुनासिब है कि जब मुसाफ़िर अपने गांव में छौटकर आवे तो उससे एक हफ्तह तक परहेज़ करें और कूएंपर न आने दें क्योंकि यह मुमिकिन है कि इसकों रास्तह में किसी मैछो चीज़ से काम पढ़ाहों या हैज़ेका सबब इसके साथ हो ख़ास कर यह हाछत उन यात्रियोंकी हो सकर्ताहें जो ऐसे मेछेंसे छौटकर आवें तो हफ्ताभरतक कूयें के पास आनेकी इजाज़त न देनी चाहिये दूसरे आदमियोंको जो गांव से बाहर नहीं गये हैं उनके वास्ते पानी खेंचना चाहिये और जो छोग मेछेसे छौटकर आते हैं उनको चाहिये कि सानेकी कोई चीज़ सूसी चीज़ेंकि सवा अपने गांव में न छावें हैंज़े का कीडा सूसी चीज़में मर जाता है मगर गीछे सानेमें थोडी देर जी सकता है—

यात्रियों या मुसाफिरोंके छोटे या पानी पीनेके वर्तन गांव में छाने से पेश्तर हैं। आग या धूप में रखकर सुखाने चाहियें-हैंज़े का सबब की ढोंके साथ भी गांव में आस कता है पस छोट कर आने वाछोंके कपड़े झट पट न थोने चाहियें अगर कूएं के पास धोये जाय गे तो मुमिकिन है कि एक बूंद के ज़िरए से हैंज़े का की ड़ा कूएं में जा पहुंचे पस ऐसे कपड़ों को थोने से पहछे धूप में फ़ैछा कर खूब सुखा छेना चाहिये यह का फ़ी नहीं है कि कपड़ा छूने से सुखा मालूम हो बल्कि दिन भर थूप में पड़ा रहने दो क्यों कि धूप इन छोटे की ड़ों को मार डाछ ती है जो बीमारी पैदा करते हैं अग्नर रह का यह पूरे तौर से बरते जा तें तो है ज़ा एक जगह से दूसरी जगह व पहुं-

च सकेगा इन कायदों पर चलना मुमिकन है क्योंकि इनकी बुनियाद तो वही रीत रसमें हैं जो हिन्दुस्थान में पुराने वक्तों से चली आती हैं।

हिन्दुस्थान का एक बाग्रन्दा दूसरेको पानी किसतरह पिछाता है—पहछे वह पानी डोछके ज़िर से निकालता है फिर छोटे में भरकर ओक से पिछाता है अगर कोई इस से पूछे कि तुम डोलहीसे पानी क्यों नहीं पिछाते तो वह जवाब देताहै कि आद-मीके झूंटे पानीके छींट से डीछ का सारा पानी बिगड़ जायगा—

इस बिगड़ने का क्या मतलब है अगर पीने वाले का हाथ निहायत तेज़ ज़हरसे भिगो दिया जाये तो मुमिकन नहीं कि जो छोटी २ छींटें उसके हाथ से उड़ेंगी वह डील के पानीको बिगाड़—मैं ख़याल करता हूं कि ऐसा ज़हर दुनिया में नहीं है—अगर यही बात है तो यह रस्म कुल अक्लमंदीकी नहीं है मगर पुरानी और नई बीमारियों के पहँचान के इल्म से साफ़ ज़ाहिर है कि यह रस्म अच्छी है और बीमारियों पैदा करने वाली चीजोंकी ज़ियादती को रोकती है जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि वबा का सबब मामूली ज़हर नहीं है बिलक छोटे २ कीड़े हैं जिनमें बढ़नेकी अजीब ताक्त है और वह इतने छोटे हैं कि एक बंद पानीमें इज़ारों रह सकते हैं पस इस तौर से बून्द भी पानी जो आदमिक हाथ से उछट कर डील में जापड़े वह कूएं के अन्दर हैंजे के सबब पहुंचानेक लिये काफ़ी है।

जैसे थोड़ा सा नामन कई सेर दूधको नमा सकता है इसी तरह कूएंके सारे पानांको है ज़े का एक कीड़ा ऐसा ख़राब कर सकता है कि नो कोई पेट भरकर पीय उसको है ज़ा होनाय इसिंट मुझको यह रस्म अच्छी मालूम होती है और अगर हिन्दू लोग इसके असली सबवको नानें तो निहायत बेहतर हो—में नानताहूं कि डीलको सिवाय पानी खेंचनेके और किसी काममें नहीं लाते मगर इतनी ख़ब-दारी होनी चाहिये कि यह बरतन किसी मैली चीनके पास न आने पाने—मेंने देखा है कि औरतें घड़ा शिर पर और डील हाथमें लेकर कूओं पर नाती हैं और डीलको अपने लहंगे के लूने से नहीं बचातीं मुमिकन है कि लहँगा मैला हो—कभी र ऐसा होता है कि कूएं का चबूतरों और उसके गिर्दकी नमीन मैली होती है और मुझको शक है कि ऐसी मैली नगह पर डील रखने में पूरी अहतियात नहीं की नाती यक़ी न है कि लीटा, डील से नियादह कुएं को ख़राब कर सके क्योंकि वह कभी र मैले काम में लाया नाता है इसिलिये बेहतर होगा अगर लीटे कूएं में नडाले नावें बल्कि डील से लीटों में पानी भरा नाय या नलदार तालाब कूवों के पास बनवा दिया नाय निससे तहारतके वास्ते लीटे में पानी भर सकें।

हैं ज़ेके रोकनेके लिये सर्कार कुछ नये बन्दोबस्त कर रही है जो कि अबतक

हिन्दुस्थान में मालूम नहीं हैं खासकर निक्रके कािबल यह बात है कि बड़े शहरों में नल के ज़िरए से पानी पहुंचाने का समान किया गया है अकसर यहां के बाशने इस पानी की खासियत के समझने में बिलकुल गृत्ती करते हैं बल्कि आगरे में बाज़ लोगों ने मुझ से कहा कि हम नलका पानी नहीं पी सकते कि वह बहुत गर्म है बाज़ों ने कहा कि रत्वत और बलग्म पैदा करता है बाज़ कहते हैं कि वह नीच कींमोंके इस्तैमालके वास्ते हैं इसलिये हम नहीं पी सकते।

जिस नयेइल्मके ज़िर्ए से हमको यह साबित हुआ कि हिन्दुस्तान की बाज़ पुरानी रस्में अच्छी हैं (जैसा कि ऊपर बयान किया गया) उस इल्म से हमको यह भी साबित हुआ कि इस किस्मके ऐतराज़ महज़ पोच और बेहूदा हैं नळका पानी ऐसी मेहनत और अहतियातके साथ साफ़ किया जाता है कि बीमारी पैदा करने वाळे छोटे २ कीड़े उस्में से अलग होंजाय—

इसकी सफ़ाई का तरीका ऐसा पेचदार है कि इस छोटे से रिसाल्ह में नहीं लिखा जा सकता मगर इतना कह सकते हैं कि बालू जिससे पानी साफ़ किया जाता है पहले कलके ज़रिए से उसको धोते हैं ताकि किसी के छूने से ख़राब न हो जाय-

इस पानी की ऐसी अहतियात और ख़बर्दारी की जाती है—िक वह गंगा यंमुनाके पानी से जियादा साफ़ सुथरा हो जाता है छोटे २ ज़िन्दा कीड़े इस में बहुत कम होते हैं और बीमारियों के हक़ में वह हिन्दुस्तानके पानी से बे बहतरं है—

हम ऊपर कह चुके हैं कि नीच क़ौसके छोगोंको डौळ पर छींट डाळने से मना करना चाहिये क्योंकि डौळ कूएं में डाळा जाता है और मुमकिन है कि इससे पानी बिगड़ जाय-

अगर्चे नलके पानी में इस किस्मका ख़तरा नहीं है फिर भी इसके आस पास सफ़ाई रखना और गन्दे मैळे हाथों से इसके दहाने को बचाना चाहिये क्योंकि हवा के साथ किसी मैळी चीज़का इसके अन्दर पहुंच जाना मुमकिन है—किसी तरह इतनी ख़बदीरी तो करनी चाहिये कि जिस बर्तनमें पानी भरते हैं उसकी नल के मुंह से न लगाईं—

बाज़ देहातके अन्दर सर्कार पम्प छगा देगी, इस कछके ज़रिए से कूएं का पानी अज़ ख़द निकछ आता है अगर कूएंकीमन पुछता और अच्छी तरह दुरुस्त है तो इसमें शक़ नहीं कि नो कुछ गन्दगी पानीमें ना सकती है वह सिर्फ ऊपर से उन बरतनोंके साथ ना सकती है जो उसमें डाछे नाते हैं पस कूएं का मुँह अगर टाक दिया नावे और पानी सिर्फ पम्पके बसीछे से सींचा नाय तो कूएं के अन्दर कोई मुज़र्रद चीज़ नहीं ना सकती क्योंकि पम्प की नछीमें होकर पानी ऊपर को आता

है अन्दर को नहीं जाता इस गृरज़के छिये हिन्दुस्तान में ऐसे पम्प छगाये गये हैं जिस्में चमड़ेके चकछे नहीं छगाये गये अगर पम्प गांवामें छग सके तो बार्शदोंके हक्में निहायत मुक़ाद होगा—

हमने इस रिसालह में कई रस्में ऐसी लिखी हैं कि अगर वह अच्छी तरह मानी जावें तो हैं ज़ की ज़ियादती को रोकनेक लिये निहायत मुफीद होंगी—मगर कुछ और तरी ज़े अभी नहीं बताये जो बिलाशक निहायत फायदेमन्द हैं मसलन् छोटे २ कीडे जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं पानी के उबाल नेसे मरजाते हैं इसलिये वबाके दिनों में उबाला हुआ पानी पिये और गर्म किया हुआ खाना खाने से बीमारी रहने का डर नहीं रहता मगर बहुत से गृरीब आदमी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनको काफ़ी इन्धन मयस्सर नहीं आता—

मेंने जो कै िज़्यत बयान की इन्में वह तमाम तरी के नहीं हैं जिनसे हैज़ा पैदा होता है मगर है जे का की ड़ा चूं कि सूखे से मरजाता है और गर्दकी तरह हवामें नहीं उड़ सकता है इसिछिय साँस छेने से हैज़ा पैदा नहीं होसकता, यह ऐसी बीमारी है कि जिसका सबब यानी की ड़ा हमेशा खाने पीने के ज़ारिए से पेटमें पहुँचता है और अक्सर तो यह बीमारी ख़राब पानी पीने से हो जाती है मगर कभी २ खाने के सबब से भी होजाती है और यह बात गाछिबन् मेछी जगह में होजाती है जहां बदबू और मिक्सियों की कसरत हो है ज़ेका की ड़ा है ज़े वालों के फुनले में मौजूद होता है अब यह द्यीपत हुआ है कि मिक्सियों जो इस पर बैठती हैं तो की ड़ेको एक जगह से दूसरी जगह छेजाती हैं बीर खाने की चीजों पर बैठकर वहां छोड देती हैं इस तरह खतरनाक बीमारी का सबब पेट में पहुंचकर बीमारी पैदा करदेता है—पस खाने पीने की तर चीजें जैसे कि गोरत व दूध वगैरह हैं इनको बाज़ारों में बहुत अहतियात से रखना और मिक्सियों से बचाना चाहिये—तमाम शुद ॥

## (नोट)

परमेंगेनेट पोटास ऐसी जूद असर दर्वाई है कि जो चाह में डाछतेही अपना असर दिसा देती है और यह दवा निहायत मुफ़ीद तजरबासे पाई गई है—आगरा-और रिया-सत बीकारनेर में भी परमेंगेनेट पोटास कूओंमें डाछागयाथा जिसके डाछनेक बाद मर्फ़ हैना उन छोगोंको नहीं हुआ जिन्होंने उस चाहका पानी इस्तैमाछ कियाथा अब बु माह अगस्त सन् १८९५ ई० जबिक मुक़ाम सराड़ी में हैज़ा फूटा था तो जनाव कर्नेछ ए, डबल्यू राबर्ट साहब पोछेटिकछ एजेंट व मजिस्ट्रेट जि़छा कोह आबूने यही परमेंगेनेट पोटास मज़कूरको चाह हाय वाके सराड़ीमें इछवाया था और यह बात

पाया सुबूत को पहुँची कि बाद ढळवाये जाने पोटास मज़कूरके कोई शस्स मर्ज़ है-जे में मुब्तिळा होकर नहीं मरा।

ज्माने हालके मेडीकल तहकीकातने इस अमरकी तसलीम कर लिया है कि इन्सानी सेहत व तन्दुरुस्तीका आछा जि़रया सफाई का होना है जिससे वबाय अम-राज बहुतही कम असर पिज़ीर होतेहैं इन्हीं उसूछ पर सर्कार अंगरेजी हर एक शहर व कुस्बहमें वदेहमें अवामके रफाह व फुछाह अमराज के इन्सदादके छिये उम्दा उम्दा इन्तिनाम और नगह २ सफ़ाई आबरसानी और रोशनी वग़ैरह के महकमे मिस्ल मन्कूरा बाला मुक्रेर फर्माए हैं और इसका नमूना खाल खाल अब वान रियासत हाय हिन्दुस्तानी में भी रायज होता नाताहै-बहुतसी छोटी रियासतें सफाई के मफ़ाद से बिळकुळ बेबहरा और रिवाज के पाबन्द हैं-मेरीरायमें वह भी अपने ख्यालात को इस तरफ मवजूल करें-तो उनके मुल्की फयायद और इन्सदाद अम-राज मुमिकिन हैं जाहिर है कि जब कोई शख्स किसी अमर के करने पर मजबूर किया जाता है तो कुबळ अज़ इज़राय कार्रवाई वह मुश्किलात को पेश नज़र करके उसके करने से गुरेज इल्तियार करताहै इस तरह हर शक्स इनराय कार महकमह सफाई से पहले यह कह सकताहै कि उस कामके अंजाम दिये जाने के वास्ते अव्बल ही मर्तवा जर कसीर दर्कार है। इसलिये ऐसे मुआमलातकी तरफ रियासत हाय हिन्दुस्तानीको तवज्जह दिछाई जाने से मूजब जेर बारी और कुर्ज़दारी रियासत है कृते नज़र इन सब बातों के मैं वह वसाइछ और ज़रिया रियासत हाय देशी की सफाईके बयान करता हूं जो बाशन्दगान देशीके रिवाज और तबीअतके सुवाफिक हों और नेरबारी और कर्नदारी से भी रियासत मुबुक दोस हों।

# बाबदोम।

# (तैयारी पाखानइ जात और उसकी सफ़ाई)

यह काम हर एक रियासतके शहरी कीतवाल या तहसीलदारके मुतालिक होना चाहिये और ऐसे ओहदेदार मोहतिमम सफाईको जरूर है कि वह शहरकी वसअत और गुंजायशके मुवाफ़िक सफाईके वास्ते मेहतर मुक्रिर करे, और ऐसे इन्तिज़ाम करनेसे पहले शहरके चार या पांच शरीफ और मोअन्तिज़ शरूस बतौर मेम्बर मुक्रिर करे कि जो हर महीने किसी मौके मुनासिब पर जमा होकर जल्सा कमेटी सफाई व आरायश शहरकी बाबत अपनी रायें जाहिर किया करें, और हिसाब किताब सफाईको देखा करें।रियासत हाय देशीमें दो किस्मके बाशिन्दे होते हैं एक बह जो शहरके बाहर आबादी से दूर पाखानह जाना पसन्द करते हैं दूसरे वह लोग जो अपने मकानसे बाहर जाना पसन्द नहीं करते हैं और अपने घरोंमें पासानह जाता

और सन्डासें तैयार कीहैं (यह सन्डासें देखा गया है कि, बरसेंा गृळान्त से साफ् व पाक नहीं होतीं ) जो छोग शहरसे बाहर पाखानह जाने वाछेहैं उनको उस वक्त रोका जावे तो उनकी तबीअतके बिल्कुल बर्खिलाफ होगा और हर्गिन वह लोग इस बातको गवारा न करेंगे कि शहरके बाहर नजायँ और वरों में पाखानह बना-कर पाखानह फिरा करें मेरी रायमें जो छोग बाहर पाखानह जाना पसन्द करें उनके वास्ते उन्हीं मौकों पर पाखाने बना दिये जावें कि गृळाजत उनकी जेर नजर और बूय बदका नाम नहों क्योंकि यहा बाअस है कि वह छोग जंगछोंमें आजादाना तौर पर पासाना नानेके आदी होगये हैं, हम उन पासानों की शक्छें और तसमीना हर एक पाखानह का जैछ में बनाकर दिखलाते हैं, इस तरहके पाखानह एक दूसरे से बहुत फ़ासिलह से आबादी से दूर बनाये जावें और इस कदर साफ व पाक रक्से जावें कि छोगोंको उसके अन्दर नाना नागवार न गुजरे एक गोशह में इस किस्मके पाखानह औरतोंके वास्ते बनाये जावें जो मदीने पाखानोंसे बहुत फ़ासिछह से हों और उस पर उस ज्वान देशीमें छफ्ज मद्रीना और ज्नाना छिखदेना चाहिये जो छोग वाकिफ़ व आगाह रहें-"डबसन फ़ीकंग" पौडर जो ताअफ़ुन को जज़ब और सङ्ब करनेवाला खासा यानी असर रखता है बाद सफाईके डाल दिया करें और खानगी पालामों के दंग और शक्छें हस्व ज़ैल होने चाहियें जिसका तख़मीनाभी साथ है और इस शक्छके पाखानह बतजरी शहर में रिवाल दिये लावें और मोहतमिम सफाई को इस्तियार होगा कि वह वक्तन फुबकुन उन पाखानों को जो जदीद बनाये जाते हैं उसी नमुना और तरीका से बनाये जावें कि जो मोहतिमम सफ़ाईने मुक्रिर किये हों उमुमन् देसी रियासर्तों में यह दस्तूर देखा गया है कि छोग रास्तों और गुनरगाहों में रास्तह चळते पेशाब करते हैं और किसी तरह उनको ऐतराज नहीं होता इस छिये मोइतिमम साइब सफ़ाई को चाहिये कि ऐसे गुज़रगाहों और रास्तों पर के गोशह में इस शकलके पेशाव खानह बनादें-

चूंकि ऐसे पेशावसानोंके बनाये जानेसे हर शब्स शाकी रहताहै कि इस मौके से पेशावसाना उठा दिया जावे और ख्वाहनख्वाह म्यूनिसिप्छेटी को उठाना पडता है और उसके उठानेसे महकमह सफ़ाई की ख़र्चह से जेर बारी उठानी पडती है इसिछिये हम वह तरीका बतळाते हैं जो निहायत ही मुफ़ाद हो और म्यूनिसिपछेटी की ख़र्चे से जेरबारी नहोंने चन्द्र एक गाडियां इस शक्छ की जिनका ज़ैछ में नमूना है तैयार होनी चाहियें और गोशोंमें गुज़रगाहों के उन गाडियों को सडा करना चाहिये—और हर रोज दो दफा दिनमें उन गाडियों को सच कर शहरके बाहर छेजाया करें और दूसरी गाडियां उस जगह सडी कर रिया करें इसमें यह बहत बडा फायक

है कि जब कोई शरूस मौतिरिज़ हो गाड़ीको सेंचकर दूसरी जगह सडा कर दिया जावे॥

# **बाब सोम।** ( शहरी सड़कों का इन्तिज़ाम)

रियासत हाय देशी में सहकों का इन्तिज़ाम खास शहरमें वाक, होते हैं निहायत अवतर और अवाम को मुज़र्रद पहुंचाने वाळा देखा गया और खासकर बाद बारिश के कोई रास्ता काबिछ आमद व रफ्त नहीं रहता रास्तों में अभीक ग़ार पह जाते हैं मजबूर वहांकी रिआया उस रास्तहको छोड़ कर दूसरे रास्तह और पगडंडियां बना छेते हैं ताहम अहािछयान रियासत इस तरफ तबज्जह नहीं करते अगर उनकी इस तरफ ज़राभी तबज्जह मबजूछ हो तो उम्दा तौर पर खातिरख्वाह ऐसी सहकों का इन्तिज़ाम हो सकता और रिआया को आराम मिछ सक्ता है अछावा इसके शहरकी खूब सूरती भी होजाय रियासत के लेळखानह से कुछ जमाअ़त के दियों की बनिगरानी चन्द सिपाहियान या बर्कन्दाज़ान इस काम पर तैनात करित्ये जावें जो दाग्बेछ छगा छगाकर सीधी और खुश्जुमा सहकें बाद खतम होने बारिशके बनाया करें और हरदो जानिब सहकों के ऐसी नािछयां बनािदया करें जो मीिसम बारिशमें पानीकी रूसे सहकों को महफूज रक्सें इसी तरह जब वक्तन फवकन सहकों की हाछत खराब देखी जाय तो मरम्मत होती रहे अगर महकमह सफाई के फण्डमें तरकी और रिया वािफ़रहो दूसरी तदबीर नािछयों व सहकें पुरुता करनेकी मुमकिन है बहरहाछ सहक हाय शहरी अच्छी हाछत में रहनी चािहयें:॥

# बाब चहारम्।

# (रियासत हाय देशीमें इमारतकी तामीर)

आम छोग रियासत हाय हिन्दुस्तानी में बिछा दरेग शहरमें जहां चाहते हैं इमा-रतें तामीर करते हैं कोई अहछकार रियासत जो मजाज ऐसे अमूर के मज़ाहमत-का है माने नहीं होता है इसमें चन्द क़बाहतें पैदा होती हैं जो बाद तैयारी के ब मुश्किछ दफे हो सकती हैं इसिछेये ऐसी इमारतोंके तामीर होनेसे पहछे हरएक, माछकान आराज़ी को ज़रूर होगा कि वह अपने किसी हाकिम वक्त को मुत्तिछा करें कि जिसकी ज़िम्महवारी ऐसे कामों की हो—और उस हाकिमको चाहिये कि एक दिन उस मौक़े के मुछाहिज़ेके वास्ते मुकरेर करके बाज मेम्बरों को मौक़े पर छेजाय और अगर मौका ऐसा हो कि जहां इमारत की तामीर से हर्ज बाकै होते हों या गुजरगाह आम खमीदा होता हो तो ऐसा हाकिम हस्बराय मेम्बरान ऐसी दर्श्वीस्त नामंजूर कर सकता है इस इंतिजाम से बराते पावन्दी ख्वाह कैसाही छोटा कस्वा क्यों नहो बाद चन्द अर्सहके उम्दा शक्छ पैदा करेगा—

# बाब पंजम्।

## (रियासत हाय देशीमें रोशनी का इन्तिज़ाम)

उम्मन छोटी रियासतों में रोशनी का इन्तिजाम नहीं है इस बदनज्मी से रिआ-या बरायाको सख्त तकछीफ़ का सामना होता है जूंकि वह छोग आदी हो गये हैं इसिंखिये शाकी नहीं होसके यह भी रियासत हाय देशी को कुछ मुशकिछ न होगा रास्तों और गुज़रगाहों के उपर एक २ छाछटेन बक़ीमत अर्ज़ी बशकूछ ज़ैछ जिनका तख़मीना भी साथ है नस्व की जावें जूंकि इरएक रियासत जदीद कामोंके वास्ते सर दस्त ज़र कसीर ख़र्च नहीं कर सकती इसिंखिय बाद चन्दे जब फ़न्ड में माकूछ रुपया होजाय तो आहिनी छाछटेनें फराहम करा सकते हैं जो बम्बई वग़ैरह सौदा-गरान से सिर्फ़ इन्नछाअ देने पर आसकती हैं॥

#### (२६०) मजमूआजान्तहफ़ौजदारी।

शक्छ पाख़ाना व पेशाबखाना ब सूरत गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह मन्तक्छ हो सकती है मुजिब्बज़ा मुसन्निफ़ किताब हाज़ा जिसको बाबू ठाकुर सिंह ख़ल्फ़ छहनासिंह नक्शह नवीस मुताछिका चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्तहिन्दने जो दरहक़ीकृत अपने फ़न में उस्ताद जमानह हैं मुरतिब फर्माया-





#### तख्मीना शकल नम्बर् १.

गाड़ी तयार हो चार चकरकी बाल्टी छोहा और हीनहा८-०-० हर चहार तर्फ का पतरह यानी मये छतके बल्छी बगैरह४-०-० उम्दह्तिसम् मीजान१०२--०-० ( नीट ) अपरकी छत की जुरूरत सिर्फ उस जगह होगी जहां पर कि बरसात कसरतसे होती है वर्ना उसके मीकुफ रखने से मुबळिग २०) रुपया कम सर्फ होंगे॥ और बनाय चादर छोहे टीनके अगरआडके वा स्ते आध इंच मोटाई का जंगळी तरुता मि **२ळ दरख्त खाकरह** निसे पछाश कहतेहैं छगाया जावे तो य-कीन है कि मुबछिग १०) रुपया में तयार हो यानी कुछ खर्भ तक्रीबन् ६२) रु० होगा--

#### तख्मीना शकल नम्बर (२)

पैमाना ५ फीट-१ इंच शक्ल नम्बर २. पालना नी ईजाद अडातराज्ञ.



चिनाई कुर्सी वबुनियाद हा कमरह फुट ४३-०-०-२०/=२१ पत्थर कद्-म्चह वगैरह इंदारा ५ नम्बर १4-0-0-84 एक पोस्ट छकडी १२ नम्बर ४-०-०=४/ पोस्टलकड़ी १२ नम्बर १-0-0=/ तरूमीना ै ळकड़ी इर चहार तर्फ़ > ३०-०-०-३०-/ और अंदर का पर्दो



मीजान कुछ २०० ६०

#### (२६२) मजनूआजान्तहफीजदारी।

अशकाळ पाखानह खानगी व ळाळटेन हा मुजव्विजा मुचन्निफ़ हाज़ा जिसको बाबू ठाकुर चिंह खल्काळहना सिंह नकुशह नवीस चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्त हिन्दने जो दर हकुकित यकताय जमानह हैं मुरतिब फ़र्माया ॥

शक्ल नम्बर (२) पाखाना खानगी.

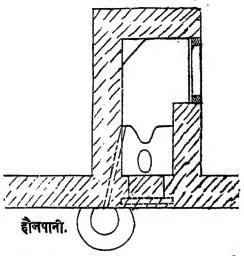

बक़ीमत मुबळिग ३०) रु० तयार होसका है.

शकल नम्बर (२) लालटेन. शकल नम्बर (३)

लाळटेन जो दीवारसे चस्पा दह होगी.

कोहेके बेक्ट १५) इ०मग्र इकडी दीवारमें दीगर कगाई जा वेगीतो५) इ० काफी हैं

क्क़ीमत मुब्ळिग ५) ह० तमार होसकी है.

# बाब शशम्।

## टेक्स दहिन्दगान रियासत हाय देशी।

चूंकि रियासत हाय देशी की रिअ़ाया अक्सर किसी किस्मका टेक्स नहीं देती और वह आदी भी नहीं हैं इसिलये बहुत थोडा टेक्स जो दो आने महीने से ज़ियादा नहींने हरएक मकान सक्नत पर मुक्रेर किया जाने और जो समान बाहर से शहर में लाया जाने उस पर भी निहायत ख़फ़ीफ़ टेक्स मुक्रेर करना चाहिये—मसल्य किसी किस्मकी तरकारी छक हों भरी हुई शहर में लाई जाने तो उस एक छक हे पर बहुत ख़फ़ीफ़ महसूल उस दरवाज़े शहर पर बसूल होना चाहिये और हरएक महीने वसूल होकर ख़जानह राज में दाख़िल हुआ करे एक रिजस्टर आम मोहतिमम सफ़ाईके दफ़तर में रहैगा और तहसीलके नास्ते अगर शहर बड़ा है तो मुनासिब इंतिज़ाम किय जाय और छोटे शहरों में हनुल इमकान उन्हीं अहलकारों से काम लिया जाने जो तहसीलदार या हाकिमके मुतालिक हैं जदीद अहल्कारों का रखना ज़कर नहीं—

# बाब इफ्तम्।

# (क्वायद् मुताञ्चिका सफ़ाई )

- (१) यह क्वायद उन रियासत हाय देशी में मुरन्विज होंगे जो रियासतें अपने २ इस्राकृह में रायज करना मुनासिब तसन्वुर करें।
- (२) जो श्रष्ट्स ख़िलाफ़ इन कवाअदके अन्दर्क हदूद म्यूनिसिप्लेटी अमलदरा-मद करे वह मुस्तूजिब सज़ाय जुर्माना २०) ६० तक हो सक्ता है या कैद महज जिसकी मयाद एक माह तक हो सकती है।
- (३) किसी श्रूरूसको कोई चीज़ गळानी और पिघळानी या सडानी नहीं चाहिये अपने मकान या अहातह मकान में इल्लाब मंजूरी मोहतमिम सफाई।
- (४) किसी श्रस्सको कोई फ़ैल ऐसा न करना चाहिये कि निसके सबब से अम-राज़ के फ़ैलने का अहतमाल हो ।
- ( ५ ) किसी श्रुक्सको कोई जानवर इस किस्मका कि जो उस रियासतके द्स्तूर या मज़हबी अकायदके बर्खिळाफ़ हो जिबह करना या करानान चाहिये।
- (६) बैळ सांड और बकरी जो अज़रूय अकायद मज़हबी हनूद शहरों और क़स्बोंमें आजादाना छोड़ दिये जाते हैं उनका कोई श्रूक्स क़ाबिज नहीं है ताहम कोई श्रूक्स मजाज उनके मारडाळने या ज़िबह करनेका नहीं है।
- (७) जो ऐसाम गोइत बज फ़रोल्त करनेके वास्ते रियासत हाय देशी में मुक़र्रर

#### (२६४) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

- हैं, ख़िलाफ़ उन दिनोंके कोई शख्स गोश्त बज़ फरोख्त करने और जिबह करनेका मजाज़ नहीं है।
- (८) कोई चीज जो अज़रूय तशक़ीस तबाबत या डाक्टर काबिल फ़रोस्त व वै नहीं है वह जरूर म्यूनिसिपलेटी के अन्दर फरोस्त नहीं होनी चाहिये और न बहरादे फरोस्त रखनी चाहिये।
- (९) किसी चश्मह व ताळाब में खाळें और नीन दीगर अशयाय नो पानीको मतळून और मुताफिन करते हैं नहीं धोने चाहिये।
- (१०) किसी शब्सको म्यूनिसिपछेटीके अन्दर सिवाय जाय मुक्रिरोके पास्ताना और पेशाब नहीं करना चाहिये।
- (११) कोई श्रव्स ख्वाह फकीर हो या साधू विरहना अपने आले तनासुछ को खोळे हुए सर बाजार नहीं फिरेगा।
- (१२) कोई शक्स किसी सुबद् गाह पर रूवाह वह मुताल्लिका अहल इसलाम हो या हनूद मेला और किसी किस्मका फुजला न डालेगा।
- (१३) कोई शरूस बिछा इजाज़त मोहतिमिम सफाईके कोई चीज़ मिस्छ । संस्थिया व सोमछसार ) वगैरहको फरोस्त न करैगा—
- (१४) कोई पाखाना बिछा इजानृत मोहतामिम सफाई के न बनाया नावेगा।
- (१५) किसी श्रष्सको किसी आछह रोशनीको जो रियासतकी जानिबसे महज बेनज्र रिफ़ाइ आम बनाया गया हो तुक्सान नहीं पहुँचाना चाहिये।
- (१६) कोई इमारत विछा इजाज़त मोहतिमम सफ़ाईके तामीर न होगी।
- (१७) नो कुँवा-चाह अहळ हनूद या अहळ इस्ळामके छिये पानी छेनेके वास्ते मुक्रेर है उसपर वह क़ौमें नो निहायत अदने दर्नेकी हैं पानी न भरने पार्येगी।
- (१८) किसी शरूसको कोई महसूछ जो म्यूनिसिपछेटीकी तरफ्से मुक्रेर किया गया हो हज्म न करना चाहिये।
- (१९) इन्स इनाज़त मोहतिमिम सफाई रियासत हाय हिन्दुस्तानीमें ख़्वाह वह मुसल् मान हो या हनूद एक जगह जानवरान जिवह करनेके वास्ते मुक्र्र होंगे जिसको कमेळा बोळते हैं।
- (२०) किसीको कोई जानवर अपने वरों में ज़िवह न करना चाहिये इस्ना ववजह खास।
- (२१) किसी शब्सको अनस्य घोसा दही यानी कुत्ते या गधेके गोश्तको बक-रीका गोश्त करके न फरोस्त करना चाहिये ऐसे शब्स मुस्तानिव सन्ग्रय

- जायदके होंगे जो वाळी रियासत या उस हुकूमतके हाकिमकी राय पर मुनहसर है।
- (२२) किसी शरुसको बेरहमिसे मारना या जानवरान् मजरूह से काम न छेना चाहिये॥
- (२३) कृब्छ अज् मेळा हाय मुसळमानी या हनूद सर गरोहानको छाजि़म है कि, मोहतमिम सफ़ाईको मुत्तिळा किया करें।
- (२४) माळकान को चाहिये कि इमारत ताळाब व चाह व ख़न्दक या दूसरे मुकामात की ऐसी मरम्मत करें कि जिससे अवामको ख़ौफ़ व ख़तरा बाकी न रहे।
- (२५) कोई रास्ता या गुज़रगाह या पगर्डडी बिळामंज़ूरी मोहतिमिम अफ्सर के न रोकनी चाहिये।
- (२६) रियासतको मजाज़ है कि द्फ़ात मस्बूकुछ ज़िक्र में मुनासिब जाने तग़ीरों तबदीछ करे या कुछ ईजाद करे ॥

हिस्सह दोम तमाम श्रद।

# हिस्सहसोम।

मजमूआजाब्तहफीजदारी।

# हिस्सहसोम।

# चूंकि

कोह आबू राजपूतानह की दारुङ्गिल्छाका और साहब वालाशान साहब एनेन्ट नन्वाब गर्वनर जेनरल बहादुर राजपूतानह का मुस्तिक्छ फरोदगाह है और अफसर रजसाय राजपूताना व वस्तिहिन्द वगैरह ब मौसिम गरमा तफरीहन कोह आबू पर रौनक अफ़रोज़ होकर चन्द माह तक क्याम फ़र्माते हैं इस्छिये जरूर हुआ कि इस मुकाम के कायदों और जान्तों से भी वाकिफ हों और तानके कि इन क्वायदको यक जाय जमा न किया जावे तमाम कायदों का द्वासिल होना ना मुमकिन है। पस दरीं सूरत अहल्कारान् व मुल्जिमान रियासत को वाकिफ व आगाह करना उन क्वाअद व ज़वान्त से जो कोह आबू पर रायक और जारी हैं जरूरी ख़याल करके तमाम क्वाअद व ज़वान्त मुजिरिये व मसदरा गर्वनेमन्ट हिन्द व सीगह फारन दिपार्ट मेन्ट याने महकमा ममालिक गैर व साहब ऐजेन्ट नन्वाब गर्वनर जेनरल बहादुर राज पूताना व म्यूनिसिपलेटी कोह आबू अंग्रेनीसे डंट्र्में तर्जुमा करके शामिल मजमूश हाज़ा की गई जो रियासतों के बहुत कार आमद हैं॥

अल्अब्द

भीर तफज्जुल हुसेन वल्द भीर हुसेन अली सर्रिइतहदार। अदालत मजिस्ट्रेटी कोह आबू.

# फ़्हरिस्त।

(क्वानीन मुरव्विजा वर कोह आबू )

हस्वज़ैल ऐक्ट बमूजिब नोडी फ़िकेशन फ़ारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी ( २८५ ) आई

## हिस्सहसोम।

मर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० व तींज बज़रिए दीगर नोटीफ़िकेशन कोह आबू पर जारी और नाफिज़ हैं।

नम्बर ऐक्ट मय सन् ४५ सन् १८६० ई०

नाम ऐक्ट ताज़ीरात हिन्द ताज़ यानह

६ सन् १८६४ ई० ११ सन् १८६५ ई०

मताछिबा खफ़ीफा

विजाय इस ऐक्टके
आबू व अनाद्रह का
इस्माल काज कोर्ट
लाज सन् १८८९ई०
नोटी फिकेशन नम्बर
(१३७५) आई मकूमा २९ मार्च सन्
१८८९ई० रायज
और नाफ़िज़ हुआ

...एज्न

..ऐजन

१५ सन् १८७७ ई०
अव्वलसन् १८७९ई०
१० सन् १८८२ ई०
१४ सन् १८८२ ई०
१० सन् १८८६ ई०
६ सन् १८८८ ई०
१० सन् १८८८ ई०
अव्वल सन्१८९०ई०
२१ सन् १८७९ ई०

६ सन् १८८६ ई० सन् १८८९ ई० नोटी फिकेशन नम्बर २५६८ आई ७ सन् १८७० ई विछादत व अंबात दफें यात
१३ व २४ व ३२
आबूके जंगळी परिंदोंकी
हिफाजतका कानून।
कोर्ट फींस

एकट २१सत्१८७९ ई० हवाछगी मुनारेमानह व अखबार रियासत गैर मुरंमा अन् एक्ट नम्बर १२सं० १८९१ ई०

# निस्ताईन

# तर्जुमा.

नोटो फ़िकेशन यानी इश्तिहारात फारन डिपार्टमेंट यानी महकमा ममालिक गैर । जूडीशळ यानी कार्रवाई अदालत

मुकाम फ़ोर्ट विकियम (कळकता) मर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० नम्बर २८४-इर्फ़ भाई-इदितहारात मुफस्सिका ज़ैक मजारेया गवर्नमेन्ट हिन्द व मुह-कमह फारन डिपार्टमेन्ट इसकी रूसे मनसूख कियेजातेहैं-यानी

नम्बर ३७०-मर्वरंख़ ३१ अक्टूबर सन् १८६६ ई० नम्बर ८४- मर्वरंख ३० अपरेळ सन् १८६७ ई० नम्बर १०२-हर्फ़ आई व जे मर्कूमा २ जोळाई सन् १८८० ई० नम्बर १३५८-हर्फ़ जी-मर्कूमा २९ नवम्बर सन् १८८२ ई० (दो दफ़ात अख़ीर) नम्बर २५९७-हर्फ़ जी-मर्कूमा ८ नवम्बर सन् १८८३ ई० (दो अख़ीर दफ़ात और वह हिस्सा अञ्बळ दफ़ा कि जिसकी रूसे कप्तान, जे, एच, बोळ

साहब मिनस्ट्रेट आबू मुक्रेर हुये।

नम्बर २८५-हर्फ़ आई-चूंकि जनाब नम्बाब गवर्नर जेनरळ बहादुरको बइजळास कौन्सळ इंख्तियारात ब हुकूमत बाबत इजराय इंदितहार मुफ़स्सिळा जेळ उन इन्तिज़ामात की रूसे जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोही के साथ हुए हैं हासिळ हैं लिहाजा मुद्दतहर किया जाता है कि क़वानीन मुंदर्जा जैळ आबू व अनादरा में मय उस सहक के जो आबू सेनीटरी यम (कोह आबू) से आबू रोड रेळवे स्टेशन व बाज़ार सराही को जाते हैं नाफ़िज़ व जारो हैं।

मजमूञ ताज़ीराम हिन्द (ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०) क्नानून ताज़्या-नह व (ऐक्ट नम्बर ६ सन् १८६४ ई०) कानून अदालत मतालिबा अफ़ीफ़ा ऐक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई०। कानून मयाद समाअत ( एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई० ) कानून स्टाम्प ( एक्ट नम्बर १ सन् १८७९ ई० ) मनमूअ जान्तह फीनदारी ( एक्ट नम्बर १० सन् १८८२ ई० ) मनमूअ जान्तह दीवानी ( एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई० ) नम्बर २८६ हर्फ आई — चूंकि जनाब नव्वाव गवनर जेनरळ बहादुर को बहजळास कीन्सळ बज़िरए उन इन्तिजामात के जो राव साहब बहादुर रईस सिरोहिकि साथ हुई हैं — इंक्तियार हुक्मत इनरा फर्माने इहितहार मुन्दर्जा जेळ के बग्रज़ अमळ में ळाने उस इंक्तियार हुक्मत के व इंक्तियारात अतीया ज़र दफा ४ व ५ कानून नम्बर २१ बाबत सन् १८७९ ई० व कानून इंक्तियारात सरकार अन्दर रियासत गैर — व इंक्तियारात बाज़ गिरफ्ता मुजर्मान मसदूरह सन्१८७९ ई० व नीज़ बग्रज़ अमळ में ळाने दीगर जुमळह इंक्तियारातक जो इसवारह में हासिळ हैं — जनाब नव्वाव गवर्नर जेनरळ बहादुर ब इनळास कौन्सिळ हिदायत फर्माते हैं कि फीजदार व दीवानी इंक्तियारात अंदर हुदूद आबू व अनादरा मय हुदूह उस सङकके जो आबू सेनीटरीम ( कोह आबू से ) आबूरोड रेळवे स्टेशन व बाजार खराड़ी को

#### ( ए ) इंख्त्यारात फ़ौजदारी।

जाती है बमूजिब तरीका मशरए जैछके अमछ में छाये जाय । यानी-

- द्फ़अ़ १ एक साहब मानिस्ट्रेट आबूके होंगे-जिनको जनाब नग्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर बइनछास कौन्सिछ उस ओहदेपर बजारए उनके नाम या ओ हदेके वक्तन् फ़वक्तन मुक्रिर फ़र्मावेंगे।
- द्फ़अ़ २- साहब माजिस्ट्रेट आबू अन्दर हृदूद मज़क़ूरुळ सदर इस्तियारात माजि-स्ट्रेट ज़िळा मशरए मजमूञ ज़ाब्ता फ़ौजदारी अमळ में ळावेंगे ॥
- देश ३ साहब किमश्रर अजेमर व मेरवाडा मौजूदा वक् इंग्लियारात शेशन कोर्ट और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना मौजूदा वक्त इंग्लियारात हाईकोर्ट मुन्दर्जी जान्त मिनकूर निस्वत इमळा जरा- यमके जिनमें साहब मिनस्ट्रेट मज़कूर आबू इंग्लिरात मिनस्ट्रेटी अमळेमें छाते हैं—अमळ में छोवेंगे—मगर अदाळत शेशनका वह हुक्म निस्में मानकाय मजमूज मज़कूरके अदाळत हाईकोर्टसे बहाळी सज़ाय मुजिव्य- ज़ा ज़रूर हो बगरज मंजूरी बहुजूर जनाब नव्याब गवर्नर जेनरळ बहा- हुर इंजळास कोंसिळ इरसाळ कियाजावेगा कि बहुज्ञास साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर इंजळास कोंसिळ इरसाळ किया जावेगा ।

द्फश ४-इस मोटी फ़्रिकेशन (इहितहार ) के मदात मुन्दर्भा निषय इनकास साहब गवर्नर जेनरक बाला जुमला कार्रवाई हाय फीनदारीके मुतालिक हैं सिवाय कार्रवाई हाय मुताल्लिका रअय्यत बर्तानया अहल यूरुप और अश्वखास जो बसमूल रअय्यत अहल यूरुप मुलाज़िम क्रार दिये गये हों—और सिवाय उन मुक़द्दमोंके जिनमें मुस्तग़ीस (अगर कोई हो) और मुलाज़िम दोनों राव साहब बहादुर रईस सिरोही के रि-आया हो।

# (बी) इंग्लियारात दीवानी।

द्फु अ ९ – साहिब मिलिस्ट्रेट आबु अन्दर हदूद मज़कूरुळ सदर इल्तिरात जेळ अमळ में ळावेंगे।

(ए) इंग्लितयारात अदाळत मताळिबा खंफीफा मश्रुरूहए कानून नम्बर ११ सन् १८६५ई० (बी) इंग्लितयारात अदाळत निःळा मश्रुरूहा मज्मू अ जात्वा दीवानी वास्ते समाभत नाळिशात इन्तदाय बिळाताअइउन तादाद व कीमत शै मतदावियाके— दफ़अं६—साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना मौजूदा वक्-

(ए) उन मुक्दमातमें जिनमें साहब मजिस्ट्रेट आबू इंग्लितयार जजी अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा अमल में लावें इंग्लितयारात हाईकोर्ट मशरा एक्ट नंबर सन् १८६५ ई० I

(बी) और जिन मुक्इमों में साहब मजिस्ट्रेट आबू अदाळत जि्छाके इिल्तियार अमळ में छावें उनमें अदाळत अपीळ व अदाळत हाईकोर्ट मुआ़फ़िक़ श्रारह जाब्ता दीवानीके—अमळमें छावेंगे—

द्फुअ ७-इस इश्तिहारके मदात ४ व ५ व ६ ऐसी नाळिशातके मुताङ्किकान होंगे निन्में मुद्दे और मुद्दायळा दोनों रिआय राव साहब बहादुर रईस सिरोही केहों।

नम्बर २८७-हर्फ आई-बन्रिए इक्तियारात अतीया जेर दफ़ा ६-एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० (कानून इक्तियारात सर्कार अन्दर रियासत गैर- व इक्तियार बाज़ गिरफ्ता मुजिरमान मसदूराह सन् १८७९ई०) व जुमला दीगर इक्तियारात जो इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर व इजलास कैंसिल साहब मजिस्ट्रेट आबू मौजूदा घक्त को बशतें कि वह रअय्यत बरतानियां-

अहल यूरुप हो निस्टिस आफदीपीस अन्दर हदूद आबू व अनादरा बरामूल हदूद सहक नो आबू सेनी टरीयम ( कोह आबू ) से आबू रोड रेलवे स्टेशन व बानाद सरादी तक नाती है मुक्रेर फर्माते हैं।

#### नकुछ।

नम्बर ३२८३—आई-नोटी फिकेशन यानी इश्तिहार महकमह ममाछिक गैर शमछा २४ सितम्बर सन् १८८५ ई०-

जनाव नन्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर किञ्बर हिन्द बइजळास कीन्सिळ इश्तार महकमह ममाळिक गैर नम्बरी २८६ आई मुर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ई० में हस्ब जैळ तरमीम फुर्माते हैं—

बजाय छपज् अव्वछ असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुरके छपन कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा पढ़ना चाहिये-

> दिस्तख़त-एच-एम देवरमेंद सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट हिन्द

#### तर्जुमा

# क्वाअद ।

# मंजूर फ़र्मुदा म्यूनिसिपिछऐन्ड सेनीटरी कभेटी कोइ आबू दर जलसइ मोनक़िदा १२ अगस्त सन् १८६८ई०

(१) कोई शख्स जो अन्दर्र स्टेशन क्वाअ़द मुन्दर्जह ज़िल के ख़िलाफ़ अमल्द्रामद करेगा वह शख्स सजाय जुर्माना का मस्तूजब होगा-जिसकी तादाद मुब-लिग ५०) पचास रुपये से ज़ियादा न होगी-

(२) कोई शल्स मैळा कचरा किसी किस्मका सड़क आम या सर्कारी ज्मीन डबतादा पर जो जगह काबिळ ऐतराज़ हो नहीं रख सकेगा—और न अपने नीकरको रखनेकी इजाज़त देगा सिवाय ऐसी जगह और इस तरीक्के जिसको कमेटीने मंज़र कर ळिया हो—

(३) सिवाय ऐसे वंटों और ऐसे रास्तह से जो भिन्जानिब म्यूनिसिपिछ कमेटी मुक्रिर किये गये हैं कोई शख्स पाखाना (गो) या दूसरी मुज़िर या और कोई नाकिस चीज़ न छे जासकेगा—

(४) मालिकान या किरायदारात् इर मकान या मकानों से कि नो इद स्टेश्चन में वाके हैं-पाखाना यापाखाने उससर जमीन प्रर कि नो बंगलों या मकाबों के मुताल्लिक हैं – हजब तजवीज़ कमेटीके बराय इस्तैमाछ उन अशखासके जो उस हिस्सा ज़मीन पर मकान या मकानों में बूदोबाश रखते हैं बनवाया या बनवाये जावेंगे—

- (५) हर एक बाज्ञन्दा मकान तमाम मेळा, खराब, और फ़्ज़्छा या दूसरी मज़र बीज़ें उस मुक़र्ररह जगह पर रोज़ मर्रह फिकवा देगा अपने मकान पर या मुत्तसिळ अपने मकान के स्टेशन के ख़ाकरोब के उठा छेजानेके वास्ते तैयार रक्खेगा-
- (६) तमाम गू (तर मेळी चीजें) इस तरह से जमा की जावेंगी-जिस तरहसे कि इसकी बाबत कमेटी ने हिदायत कीहो-
- (७) मालिक मकान या किरायेदार हरएक मकान या बंगलह का ख्वाह वह सकूनत के लायक हो या नहीं अगर उसमें मेला होगया हो या रूईदगी का-बिल ऐतराज़ व बजह कसरत बारिश के पैदा होगई हो ऐसी हालत में मौसिम बरसात के ख्तताम होने पर तमाम बाशन्दगान मकानात को लाजिम होगा कि उस रूईदगी को फ़ौरन काट डाले कि जो बज़मानह सख्त बारिश नहीं कर सकती थी—
- (८) कोई शल्स जानबूझ कर कोई ऐसा फ़ैंछ न करे कि जिसके बाअस छूत के अमराज फ़ैंछ जानेका अहतमाळ हो-टीका मुसतसना किया गया है-
- (९) किसी शख्स को स्टेशनके हदूद के अन्दर फ्स्छ काश्त नहीं करनी चाहिये कि जो सफ़ाईके छिहाज पर या बनावर पर एतराज़के काबिछ हो—
- (१०) इरएक बाशन्दा जुमीन झाडी या दरस्तोंको बिछहाज उस तरीकों के छाँटे या कुछम करेगा-जो कमेटी ने मुक्रेर कियाहो-और बिछा मंजूरी कमेटी के किसी शस्स को कोई दरस्त जवान काटना या नेस्त व नाबूद नहीं करना चाहिये-
- (११) कोई शख्स वर्गेर हुक्म कमेठी के "सूबर" को स्टेशन के अंदर न पाछ सकेगा-
- (१२) कोई शल्स जानवरान को न रख सकेगा जो तकछीद या तन्दुरुस्ती को मुन्र हो और न ऐसी जगह कि जो कमेटी की राय में ना मुनासिब हो— ऐसे जानवरान नहीं रक्खे जा सकते बिलाखोक व तन्दुरुस्ती व आराम आम्मा ख़लायक—
- (१३) कोई शल्सको किसी जगह पाखाना नहीं फिरना चाहिये-सिवाय सरकारी और खानगी पाखानों के-और किसी शल्स को अपना जिस्म वे अद्वी से सड़क आम मा गुज़र गाह आम या किसी और जगह पर नहीं खोळना चाहिये-

- ( १४ ) किसी शरूस की किसी कूएं पर गुसळ न करना चाहिये-
- (१५) किसी शख्सको जामा हाय पोश्चीदनी और वर्तन वावचीं स्वानहके किसी कुर्ये पर नहीं धोने चाहिये-
- (१६) आम्मा ख़ळायक़ के न्हाने के वास्ते नझी ताळाब में जगह मुक़र्रर कीजा-वेगी हरएक—
- (१७) उमूमन एक जगह नकी ताळाब पर तीरथ वाळोंके ( ) नहानेके बास्ते मुक्रेर होगी-
- (१८) जो शल्स किसी छूत छगने वाछे आर्ज़्ह में मुन्तिछा हो उसको किसी आम घाट पर न न्हाना चाहिये—
- ( १९ ) थोबी वाट नकी तालाब पर युरोपियन और हिन्दुस्तानियोंके लिये अल-हदा मुक्रेर होगा-
- (२०) किसी श्रष्ट्य को तामीर करना और रखना नहीं चाहिये-कोई पाखाना या मेळा जमा करनेके छिये किसी दिरया या ताछाव या हीज या चाह या चश्मा के नज़दीक जहां से पानी छिया जाता है या ऐसा न करना चाहिये कि जिससे पानीके खराब होजाने का अहतमाछहो—
- (२१) किसी शरूस को, जिबह नहीं करना चाहिये खूराकृके छिये किसी चौपायेको सिवाय आम कमीले के जब तक कि कमेटी से इजाज़त हासिछ नकी गई है-
- (२२) आम कमीले ऐसे मुक़ामात पर होंगे जिसे कमेटी बलिहाज़ तन्दुरुस्ती व आराम अवाम पसन्द करे-और वह साफ़ रक्से जावेंगे-
- (२३) किसी शब्सको कोई मरीज जानवर (चौपाया) जिबह करना या कराना नहीं चाहिय-
- (२४ किसी शल्स को कोई चीज़ खुर्दवनोश इन्सानकी जो कमेटी की रायमें ना काबिल और मुनिरहै फ़रोल्त करनेके लिये रख़नी नहीं चाहिये और न फ़रोल्त करनी चाहिये—
- (२५) किसी शब्स को कोई चीज खुर्दनी व नोशीदनी में आमेजिश नहीं करनी चाहिये कि जो मुजिर होवे और न बहरादह फरोस्त जान बूझ कर किसीनाकिस और मुजिर शै को रक्षना चाहिये—
- (२६) किसी शरूप को ''सूअर" का गोश्त बिछा मंजूरी कमेटी के फरोल्त नहीं करना चाहिये-
- (२७) किसी शब्सको कोई नृाश किसी ऐसी जगह दफ़न करनी या जळानी नहीं चाहिये जो जगह इन अग्राज़के वास्ते कमेटी से मंजूर नहीं हुई हो-

#### ( २७६ ) मजम्आजाब्तहफ़ौजदारी।

- (२८) किसी शरूस को मुक्रिर नहीं करनी चाहिये बिला मंजूरी कमेटीके कस्साव की दूकान या कोई जगह किसी चीज़ के पिघलाने या जोश देने या ओझडी या मटके वग़ैरहके साफ़ करने या साबूं बनाने या खालरंगन या ईट बनाने या चूने की मद्दी या कोई और कारखाना या और कोई शैक्ष जिससे किसी तरहकी बदब तअफ़न पैदा होने का अहतमालहो—
- (२९) किसी शक्स को पत्थर या कंकर की खान या ईंटोंके वास्ते मिट्टी नहीं खोदनी चाहिये सिवाय उस जगह मुक्रेरा के जो म्यूनिसिपिछेटी से मंजूर होगई हो और हरशक्सको चाहिये कि जिस जगह से मिट्टी वगैरः छेवें उस जगह को बतौर सहामी के कन्दाकरें या गढ़ोंमें नाछिया बनादें—
- (३०) माछिक किसी इमारत तालाब चाह गढे या दूसरे मुकामातको छानिम होगा कि मरम्मत व हिफानत करें-इमारत या उसके मुताछिका मकानात की जो आम्मा की हिफानतके वास्ते ज़रूरी हो और ऐसी मरम्मत होनी चाहिये कि निससे खीफ़ व ख़तरा बाक़ी नरहे-
- (३१) किसी श्ररूसको बनाना या रखना नहीं चाहिये कोई छत या दीवार ऐसे झोंपड़े और मकानोंकी उन अशियाय से कि जिनसे आग छगजाने का अन्देशा और अहतमाछ है (याने मिसळ घासके) जो खोंफनाक खयाळ की गई हैं-
- (३२) किसी शरूसको सड़क आम या गुज़रगाह आमको बगैर सळाह साहब माजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके और विळामंजूरी कमेटीके बेजा तौर पर न तबदील करना चाहिये और न सरका देना चाहिये।
- (३३) हर शरूसको अपने अहातों की दीवारों खंदकों या बाडों या दीगर बंगडों के मुताछिका मकानात की मुनासिब मरम्मत शिकस्तोरेख करनी चाहिये (हस्ब मजाविजा रेजूछेशन म्यूनिसिण्डि कमेटी आबू मवर्रखा १०नवम्बर सन् १८८३ई.)
- (३४) किसी शरूसको कोई नदीद इमारत या झोंपड़ा बीछहाज़ सफ़ाई उस मुक़ाम पर नहीं बनाना चाहिये जो कमेटीकी राय में क़ाबिछ ऐतराज़ या जो गुज़-रगाह आम में हर्ज डाछता या खछछंदाज़ हो—
- (३५) किसी शल्स को किसी जानवर पर स्टेशन के अन्दर सवार होकर वेपरवाही से इस तरह नहीं दें ड़ाना चाहिये कि जिसके वाअस दूसरों को ज़रर का अहतमाछ हो—
  - (३६) किसी शरूस को किसी सकीरी ज़मीन पर जानवरों को चराना या ऐसी

ज्मीनको इस्तैमाल में लाना बतार जाय क्यामके बिला इनाज़त साहब मिनस्ट्रेट बहादुर कोहं आबू के नहीं चाहिये. और ऐसी क्याम की जगह सेनीटरी कमेटीसे मंजूर होगी—

- (३७) किसी शल्सको टहूगा दूसरे जानवर स्टेशन के अन्दर चरानेकी गरज़ से आवारा नहीं छोड़ने चाहियें और न उनको पैर बांधकर स्टेशनेक अन्दर चराना चाहिये-यह अमर मममूअ नहीं है कि ऐसे अश्लासके लिये कि जो अपने जानवरान को रस्सी या दूसरी चीज स बांधकर जो उनके कब्ज़े में रखसके चरासकते हैं और नीज़ हर शल्स मजाज़ इस अमर काँहे कि ऐसे आवारा जानवरों को कांजीहोस में लेजावे-
- (३८) किसी शरूस को बाजा या और किसी किस्मका आछा या फूंकना या बजाना नहीं चाहिये सिवाय ऐसे औकात और जाय मोईना के जिसकी बाबत साहबमिजस्ट्रेट बहादुरसे इजाज़त हासिछ हुई हो और कब्छ अजी कमेटी की मंजूरी हो चुकी हो-
- (३९) किसी शरूस को आतिशवाज़ी या हवाई खतंगा नहीं छोड़ना चाहिये बशतें कि पहळे साहब माजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूसे इन।ज़त छीगई और कमेटीसे मंजूरी हो चुकी हो—
- (४०) क्वाअद बराये इम्तिहान रंडियों या कस्बियों और उनके माळनाके नबिक वह अमराज़ मुतअही में मुबतिला हों जो हस्व तनवीन डाक्टर मोर साहब बहादुर एजेंसी सर्जन राजपूताना शामिळ हुये हैं उसकी मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर नेनरळ बहादुर राजपूताना मंजूर फ़र्मी चुके हैं और कमेटीने भी पसन्द फ़र्माया है—
- ( ४१ ) सगान् (कुत्ता) आवारा जो गुन्रगाह आमपर फिरते हुए नजर आयेंगे उनकी मुन्रते से महफूज न रहा जावे तब वह महफूज रहने की गृरज से मारडाछे जावेंगे—
- (४२) जिस किसी घर वाके आबू बाज़ार में किसी बचेके चेचक निकले वह फ़ौरन् ख़ाछी कराया जावेगा-और उसमें गंधक की धूनी दी जावेगी-छीप दिया जावेगा-झोपडियां जलादी जावेंगी-
- ( ४३ ) अर्जी चेचक के वकूअ होने पर मरीज चेचक को एक अछहदा ऐसे मौके पर रक्सा जानेगा-जो मौका कमेटी मंजूर फर्मा चुकी है-
- ( ४४ ) एक बाड़ा ऐसा बनाया जावेगा कि जहां आवारा जानवर चरते हुये भेज दिये जावें और जुर्माना देने पर असल मालिक को वापिस दिये जावें-

- ( ४५ ) इन क्वाअद मर्तिबया मज़कूरह में तगीरो तबदील या मन्यूस करनेका कमें टीका इंग्लियार और इंक्तिदार हासिल है—
- ( ४६ ) सिवाय इसके कोई दूसरी शरायत हों मिलस्ट्रेट साहब बहादुर और सेकेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आबू मुन्सरिम आला अमलाकी मिन्जानिब कमेटी और आम मुन्तिन्म सेनेटरी कमेटीके मुकर्रर फ़र्माई गई हैं॥

# क्वाअद मज़ीद इस्ब मुन्दर्जंइ ज़ैल जलसइ मुनकिद्इ २३ अगस्त सन्१८७७ ई॰ कमेटीने मंजूर फ़र्माये।

- (४७) क्वाअद मुन्दर्जह सदर के ख़िलाफ़ इर्तकाब करनेवाला जुर्मानहका मस्तूजब होगा-जिसकी तादाद मुबलिग ५०) पचास रुपये से जि़यादा नहीं
  होगी, और जिस हालत में वहीं क्सूर मुर्तकब से पैदर पे सर्ज़द होता रहे
  तो हर एक दफ़अ के जुर्मकी बाबत मुर्तकब जुर्मानहके काविल होगाऔर इस इत्तलाअ के मन्कज़ी होनेके बाद जो उसको मिन्जानिब कमेटी दै
  गई हो जिसकी तादाद पांच रुपये योमियासे ज़ियादा न हो और किसी
  अदम अदाय जुर्मानह की हालत में जो इस कायदेके मुआफ़िक़ तजवीज़
  किया गया हो-गुनहगार मुक़दमा ज़मीमा में इस लायक़ होगा कि वह कैद
  किया जाव-जिसकी मयाद एक मह से ज़ियादह नहों और दूसरी हालतों
  में कैद जिसकी मयाद आठ योमसे ज़ियादा नहीं हो-
- (४८) इस्तगासा जेर कवाअद हाजा बराय अदम तामीछ किसी काअदिकि साहब मिलस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके रोबरू दायर होंगे जो कमेटी की तरफ से मुक़र्रर किये गये हैं या कोई और शक्स जिसको कमेटीने बिछहाज़ इसके इक्तियार अता किया हो-
- (४९) तमाम बाक़ियात टेक्स जो क्वाअद हाजाकी रूसे मुकर्र की गई हो इस तरह काबिछ वसूछ होंगी जिस तरह कि जुर्माना वसूछ होने की बाबत ज़र दका (३८६) जात्बा फ़ौजदारी एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई० काअदामुकर्रर है-
- तमाम क्वाअद मज़कूरा और नीज़ क्वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल जो ईजाद किये गये हैं गवर्नमेन्ट आफ़ इन्डियासे बसीगा अज़लाय ग़ैर हस्ब रेज्लेशन नम्बरी (६२५) जी मवर्रसा १८ मार्च सन् १८७५ ई॰ मंजूर फ़र्माये गये हैं।

(५०) हर एक सदार किसी ख़ान्दान को ज़रूर है कि वह किसी मौत या विछादत

को बाद वक्स वादीत जो उसके मकान में हुई हो ब मयाद २४ घंटा रिज-स्टर करावे-

दिस्तखत छेपिटनेन्ट चार्छस, ए एट साहब बहादुर मिनिस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनि-सिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी कोह आबू— ४ सितम्बर सन् १८७८ ई०

काअ़दा मुन्दर्जा ज़ैक जो म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबूके जलसह मुन्किदा १६ जोलाई सन् ८८ ई० में तजवीज़ होकर और साहब एजन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाने बज़रिये चिट्ठी सेकेटरी पबलिक वर्क्स डिपार्ट मेन्ट नम्बरी (३१३६) हर्फ ऐस मर्कूमा १५ अगस्त सन् १८८८ ई० मंजूर फर्माया।

(५१) कोई शख्स बेरहमा को काममें न छावेगा-किसी जानवर के मारने बद-सळकी और जानकंदनीकी हाळत में करने से-

दस्तख़त-केफिटनेंट डब्ल्यू स्टर्स्टन साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसि-पिछ एन्ड सेनीटरी कमेटी बाबू ॥ २४ अगस्त सन् १८८८ ई०

हस्ब जैल क्वाअद मुजव्विजा मेम्बरान म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू ब जलसह मुनिक्दा ७ जून सन् १८८९ ई॰ जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्टी अंग्रेजी नम्बरी (१९८०) हफ् ऐस मर्कूमा ३ जून सन् १८८९ ई॰ बिनसातत् साहब सेकेटरी पबलिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने मंजूर फ़र्माया ।

- (५२) जै। छाई को हरएक सालकी बशर्ते कि उस वक्त ख़ातिर ख़्बाह बारिश शुरू हुई हो—जो कोई घास की झोपड़ियां उस साल में खड़ी की गई हों वह म्यूनिसिपिल कमेटी के इन्तिज़ामके मुताबिक नेस्त व नाबूद करदेनी चाहिये और उसका पुराना घास उठादिया या जलदिया जावे—
- (५३) जब कोई रईस हिन्दुस्तानी या ठाकुर पहाड देखनेके वास्ते आना चाहें तो इनको चाहिये पन्द्रह योम पेश्तर आनेसे मिल्लस्ट्रेट साहब बहादुरको सुनि-

# (२८०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

लाअ फ़र्मावेंगे-तादाद हमराहियान व जानवरान से जो रईस मज़कूरके हमराह आवेंगे-

एक सब कमेटी पोछेटिकछ आफीसरसे अगर वह आबू पर मौजूद हों मिळकर इम्तिहान करेगी उन अहातोंका ख्वाह वह रईसकी मिल्कियतसे हों या किराये पर— और इस अमरकी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूतानाको रिपोर्ट की जावे गी—िक इस अहातह में किसकृदर हमराहियान और जानवरान बिछहाज इन्तिजाम सफ़ाईके समा सकते हैं॥

> दस्तखत हेफिटनेन्ट एळ इम्पी साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिळ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू.

इस्ब ज़ैंछ क़ाअ़दा म्यूनिसिपिछ ऐंड सेनेटरी कमेटी आबूसे २८ अगस्त सन् १८८९ ई० को तजवीज़ हुआ और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना ने बज़ारेए अपने सेक्रेटरीके चिट्ठी नम्बरी (३३४०) हफ़् ऐस मकूमा ७ सितम्बर सन् १८८९ई०मंजूर फ़र्माया।

(५४) तमाम इन्तकाळ जायदाद गैर मन्कूळा का साहब मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके दफ्तरमें रिजस्टर किया जावेगा और रिजस्टरेशन की वार्जि-बुळअदा होगी-जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूतानाने मुक्रेर फ़र्माया है-

द्स्तखृत-छेफ्टिनेट एळ इम्पी साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिळ ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू.

अलमुतर्जिमा सैय्यद् तफ़न्जुळ हुसेन सरिश्तहदार-१५ सितम्बर सन् १८९२ ई. हरूबजैछ काअदह को म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूने अपने रेजूछेशन नम्बर ( ४ ) मबर्रख़ १३ मई सन् १८९३ ई० में मंजूर किया और साहब एजेंट नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी(२१६७) एस मबर्रख़ २१ जी-छाई सन् १८९३ ई०

बतबः मुळ अपने सेकेटरी सीगा तामीरात राजपूताना मंजूर <sup>फ</sup>र्माया.

(५५) नकी ताळाब की मुर्ग़ाबियों के नेस्त व नाबूद करने या ईज़ारसानी से अश-ख़ासको इन्तना किया जाता है—

# तर्जुमा।

( क्वाअ़द् बराय हसूल आराज़ी बग़रज़ तामीर वाक़ै कोह आचू)

(१) कोई आराज़ी मुस्तिमळ न होगी और न उसपर इमारत बनाई जावेगी चन्द रोज़ाभी बगैर इजाज़त मिलस्ट्रेट कोह आबूक-

(२) तमाम दर्ब्नास्तें बराय आराज़ी बग्रज़ तामीर या बइग्राज़ दीगर बहुजूर साहिब मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आवू जो म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूके सेकेटरी भींहें मय एक दुरुस्त नक्ज़ा इमारत मुजिवज़ाके जो बनाई जावेगी
पेश करनी चाहिये—हर एक जगह की ऐसी दर्ख्वास्त के हमराह सिवाय उस जगह के कि जो बाज़ार में बाक़ हो चार नक्छ ठीक पेमाइशी नक्ज़ों ज़नीन मुताछिका के होनी चाहिये जिस्का स्केछ ५० फीट १ इंच में हो और जिस आराज़ी के वास्ते दर्ख्वास्त की गईहो उस जगह के हदूद व मौक़ बिछहाज़ नज़दीका गुज़रगाह के और यह कि उसका गुज़रगाह किस तरह तजवीज़ कियागया और नीज़ ढांच मकानोंका कि नो उस जगह पर तामीर कराने तजवीज़ हुए हों नक्शह में नमायां करनी चाहिये और बकूरत ज़ायद मकानात जाय हासिछ शुदा पर तामीर कराने की सिर्फ़ एक कापी नक्षा बिखदमत मिनस्ट्रेट साहब बहादुर भेजनी चाहिये यह पैमायश किसी शुख्स वाकिफकार से कि जिसको साहब मिनस्ट्रेट बहादुर पसन्द फ़र्मोवें तैयार कराया जाव ॥

(३) अगर वह जगह बाज़ार में वाक हो-तब उस जगह को दो या जियादा मेम्बर म्युनिसिपिक कमेटी के हमराह किसी अहल्कार दुर्बार सिरोही मुलाहिना करेंग्रे

### ( २८२ ) मजमूआजान्तहफ़ौजदारी

अगर सफ़ाई या और किसी नहज़ से वह जगह काबिछ एतराज़ न होगी तो साइब सेकेटरी म्यूनिसिपिछ कमेटी को इिलतयार हासिछ होगा कि वह सायछ को मुत्तिछा करें कि सायछ दर्बार सिरोही से पट्टा या बैनामा के उस ज़मीन मतछूबा के वास्ते दर्ख्वास्त करे—और पट्टा हासिछ करने के बाद तामीर शुरू करे—

- (४) अगर जगह बाज़ार में वाके नहां तब उसको दो या ज़ियादा मेम्बरान कमेटी हमराह अहल्कार दर्बार सिरोही मुळाहिजा करके रिपोर्ट करैंगे—
- (५) यह रिपोर्ट मय एक पैमायशी नक्शा ज्मीन और इमारतके फे स्केचके जो द्र्वास्त जगहके हमराह मुन्सिंडिक होंगे उस वक्त म्यूनिसिंपिछ कमेटी के रोवक पेश होगी— और कमेटी उस पर गौर करके आया बिछहाज़ सफ़ाई व बवजूहात दीगर बिख़्छाफ़ द्रव्वस्ति इन्कारके काबिछ है—पस बिछहाज़ इसके यह रिपोर्ट बहुजूर साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपू-ताना मुर्सिछ होगी—
- (६) बरतब्कइसदार हुक्म साहब ममदूहइछः बहादुर एक नक्छ उसकी साहब सेकेटरी म्यूनिसिपिछेटी आबू सायछके पास मुर्सिछ करेंगे—
- (७) जब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर दस्वीस्त मंजूर फ्मीवें तब सायल को चाहिये कि वह मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबू सायलको इस मंजूरीसे इत्त-लाश होगई है-और इत्तमास करें कि सिरोही दर्बारसे ज़रूरी पट्टा या बैनामा के छेनेकी दर्खास्त करें-
- (८) यूनिस्ट पैमायश बइग्राज तामीर एक एकड़ होगा जैसा कि कमेटीने दर जल-सह मुनाकिदह २३५-सितम्बर सन १८८८ ई० फैसल फुर्माया है-
- (९) तादाद आराजी बगिराज तामीर यूनिस्ट से ज़ियाद शामिल नहीं की जावेगी जैसा कि कायदा है-
- (१०) उस खत्तए ज्मीन पर अहाता किये जानेसे आराज़ी मक्बूज़ाके एक द्छीछ समझी जावेगी-इसिछिये दीवार-बाड-या तार या वाँसकी बाड़ होनी चाहिये और वह बाड़ (३०) इंच से ज़ियादा ऊंचाई में नहीं होनी चाहिये-
- (११) सिवाय ख़ास वजुहात इमारत बिमयाद बारह माह तैयार होनी चाहिये उस तारीख़से कि जिस तारीख़ की चिट्ठीके ज़िरये से मिनस्ट्रेट साहब बहादुर कोह आबूने बनाम सायळ पट्टा और बैनामा सिरोही द्बार से हासिळ करने के वास्ते इसीळ किया हो-
- ( १२ ) जिस हाळत में इमारत व मजबूरी सायळान् बारह माहके अन्दर ग्रुक नहीं

हुई हो जैसाकि ऊपर मजकूर हुआ तो वह जगह दर्बारके जानिब से सिवाय सास हाळातके कुर्क हो जावेगी—

- (१३) जिस हाळत भें कोई ऐसी इमारत तामीर होनी शुरू होवे छेकिन तकमीछ उसकी उस मयाद मुक़र्ररा में नहीं हुई हो तो माछिक पर दस (१०) रुपये माहवार सिवाय ख़ास हाळात के वाज़ै होने पर जुर्माना होगा वास्ते हर एक महीने के जिन महीनों में इमारत ना तमाम रही हो-
- (१४) पांच रुपये हमराह हरएक दर्खास्त के भेजने चाहिये जो हुजूर साहब मिन-स्ट्रेट बहादुर बग्रज़ अताय तादाद आराज़ी या तबदुळ किये जाने हृदूद आराज़ी के पेश की जावे—यह कृयदा उन दर्खास्तों से मुताछिक न होगा जो आराज़ी कि अंद्रू बाज़ार बाक़ हों—
- (१५) निसक्दर आराज़ी छीगई हो उस पर एक किराया साछाना काबिछ अदा होगा नो फी बीघाँ (५) पांच रुपये मुक्ररेर हुआ है-
- (१६) किसीको कोई आराजी सडक आमसे सिवाय खास हाछतों के (३०) फीटके अन्दर वसने या आराजी महसूछामें शामिछ करनी चाहिये—चाहे ख्वाइ इमारत के बनाने या दीगर कामों के छिये—

दस्तख़त छेफ्टिनेंट एच, रामजी साहब मजिस्ट्रेट आबू

\* नोट जिन्न = मुख्बागन ३०२५ ज़ी एकड = या हु २६ मार्च सन् १८८१ई ० ज़ी बीवा = मुख्बा ज़ीट यार७ २२५

हस्ब ज़ेंड क्वाअद म्यूनिसिपिल एंड सेनीटरी कमेटी आबू ने दर जलसा मुनक़िदा १३ मई सन् १९९३ ई० जारी किये और जिनको साहब एजेन्ट नव्याव गवर्नर जनरल बहादुर राजपू-ताना ने बज़रिए तहरीर चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (१६२८) एस मवर्रसा २८ जून सन् १८९३ ई० जरिए अपने सेकेटरी ब महकमह तामीरात मंजूर फ्मीया ।

(१७) क्ब्छ अज़ दिये जाने आराज़िक एक तादाद किरायह की ७ से १५ साछ तक बहिसाब (५) पांच रुपये बीघह बराबर मुबाछिग ता फी एकड बिछिहाज कीमत उस जगह के इस्व मन्शाय द्वार ,द्वीर को दी जावेगी— और अगर द्वीर उस जगह को मुक्त देना चाहे तो साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जनरळ बहादुर से मश्चवरा करने के बाद दे सकते हैं— (१८) कोई जायदाद मुंतिकिछ और बै नहीं की जावेगी बगैर हसूछ मंजूरी साहब एंजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर ज़िरए मिलिस्ट्रेट और सेकेटरी म्यूनिसि-पिछ कमेटी आबू के-

( १९ ) कोई नया मकान नहीं बन सकेगा जब तक कि नक्झा मकान का म्यूनिसि-पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट नव्वाव गवर्नर जनरछ बहादुर न मंजूर फुर्मावें-

इस कायदेके बर्खिछाफ़ करने वाछा एक जुर्मानह के छायक होगा-और जगह हस्व तजवीज म्यूनिसिपिछ कमेटी और साहब एजेन्ट गवर्नर जनरळ बहादुरके कुर्क़ की जावेगी- (दस्तख्त एच.पी. पीकाक साहब बहादुर

मिलिस्ट्रेट और सेकेटरी म्युनिसिपिछ कमे-टी बाबू--५ जून सन १८९४ ई०

हस्ब जैल तरमीम ज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (२७८६) एस मवर्रेखा २५ सितम्बर सन् १८९३ ई० व महकमह तामीरात अमल में आई।

(२०) नया मकान न बनाया जावेगा और न बदछा जावेगा और न ज़ियादह किया जावेगा-जब तक मुजिवजा इमारत तबदीछ या ईज़ाद कदीके मंजूरी म्यूनिसि-पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट गर्वनर जेनरछ बहादुर से न हासिछ की हो। यह क़ायदा मरम्मत या आराज़ी तौर पर इमारतके बढ़ाये जाने पर जिसकी। हाछत काबिछ ऐतराज़ नहीं है-आयदं नहीं हो सकता१९अक्टूबर सन्१८९४ई०

क्वाअद बराय ज्र सफ़ाई जो मकानात वाक़ै आबूपर काबिल अ-दाँहै बिलहाज़ तजवीज़ पेशकदां म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने एकम् जनवरी सन् १८९७ ई० से मंजूर फ़र्माया।

- (१) ज़र सफ़ाई तमाम मक़ानात वाके आबू पर व इस्तियार खुद बिहाज़ अमूर मुन्दर्जा ज़ैछ छगाया गया है।
- (अ) बंछिहाज आमद्नी किराया मकान-
- ( ब ) अहातह की गुंनायश पर-
- (ज) मुळाजिमानके मकानातकी तादाद-
- (द) बिछहान मौका पाखानह जात-

(र) ज्र सफ़ाई मुक़्रेरा ज़र क़वाअ़द हाजा माछिक मकान या उसके एजेन्ट या कारिंदासे काबिल वसूल होवेगा न उस शक्स से कि जो मकान मज़कूरमें सकूनत गुज़ीं होवे—

# मुस्तस्नीयात्।

- (अ) जब कोई सरकारी मकानात की बाबत जर सफ़ाई उस ग्रस्स से वसूछ किया जावे कि उन्में जो इसवक़ सकूनत रखते हों-निक माछिक (यानी गव-नेमेंट) से-
- (व) ऐसे खानगी मकानातके बाबत जो फिल्हाल एक अर्सा दराज़के वास्ते जिसकी तादाद एक साल से ज़ियादह हो-किराये पर हों-ज़र सफ़ाई किराये दारको देना होगा-और मालिक ऐसी सूरत में अदाय ज़र सफ़ाई के ज़िम्मह वार नहीं होवेंग-लेकिन जबकि किरायेदारीकी मयाद गुज़र जाने पर यह इस तसना मौकूफ़- और तबसे वसूलियत ज़र सफ़ाई का मालिकसे वसूल किये जाने का कायदा इजराय पिजीर होवेगा-
- (३) बाजार और वकीछों के सफ़ाई की वसूछकी शरह में कुछ तगीरी तबदीछ नहीं किया गया—
- ( ४ ) गैर आबाद मकानातके बतौर साबिक दोहपया माहवार ज़र सफ़ाई छिया जावेगा—
- (५) हरएक डेरा जो सरकारी ज़मीन में खड़ा किया जावेगा उसकी बाबत बर्ज़तें कि ज़मीन पन्द्रह योम से ज़ियादा मुताम्मिळ नहीं दस रुपये बराय मौसिम (यानी के माह) और इस से कम मुद्दत के वास्ते दो रुपये माहवार की शरह से काबिळ वसूळ होवेगा—

एक मुनासिब तादाद ढेरा मुळाजिमान बूदोबाश के मुताछिक नस्य किये जावें वह ज्र सफ़ाई मुदाजिक्रा सदरेक शामिळ समझा जावेगा—

(६) कोई मुक्दमा जो क्वाअ़द मज़कूरा बाळासे ते नहीं होसके या कोई और ख़ास मुक्दमा जो अळहदा ढंगका होवे व सवीळ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी से बातवाअ़ मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर के फ़सीळ होगा—

#### द्स्तख्त बहुक्म।

डबस्यू स्टर स्टन साहव बहादुर सेकेटरी स्यूनिसिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू।

(७) हरएक घास के झोंपडे पर ज़र सफ़ाई बशरह दस १०) रुपये बराय मौसिम

यानी ( छैमाह ) या दोरुपये माहवार और थोडे ज्मानेके वास्ते भी छगाया जावेगा और इरएक डेरा पर जो किसी बंगछे के कम्पोंड में नस्ब किया जावे—वश्तें कि वही इस्तैमाछ किया जावे— उस ज्मानह तक जो १५ रोज्से ज़ियादह हो बश्चरह पांच ५) रुपये वास्ते मौसिमके या एक रुपया माहवार छिया जावेगा—फ़क्

#### बहुक्म-

छेपिटेनेंट छारेंस इम्पी साहब बहादुर मनिस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू ६ जून सन् १८८९ ई

नम्बरी (१३७५) हर्फ़ आई-गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेंट नोटी फ़िकेशन फोर्ट विकियम २९ मार्च सन् १८८९ ई.

हरगाह क्रीन मसल्हत है कि कानून मुनाक्षिका अदालत मुनालिका सफ़ीफ़ा कोह आबू, कोह आबू व अनादरा तरमीम किया जावे—और हरगाह जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बाजलास कौंसिल बज़िर्या उन इंतिज़ामातके जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुए हैं—आबू और अनादरा में इल्तियारात और हुकू-मत रसते हैं जो साहब मौतिसिमइलः को उस क़ानून में तरमीम करनेका मज़ाज करते हैं बज़िरए इस इल्तियार व हुकूमत के और इल्तियारात अतिआ ज़ेर दफ़ा ५ व ४ एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० बाबत इल्तियारात सरकार बइलाक़ रियासत हाय अज़लाओं गैर व नीज़ बाज़ गिरफ्ता मुज़िरमाना और ज़ुमलह दीगर इल्तियारात जो उनको इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर ज़ेनरल बहाँ-दुर बइज़लास कोंसिल हस्बज़िल क़्वाअ़द मुरत्तिव फर्माते हैं।

## बाब अन्वल।

# ( मज़ामीन इन्तदाई )

द्फ़अ़ १-इन क़वाअ़द का नाम सन् १८८९ ई० अ़दाळत सक़ीफ़ा आबू अनादरा होगा और बाद में बतौर इस कानून के मंसूब होंगे-

(२) वह कानून नाफ़िज़ होगा आबू व अनाद्रा और बाज़ार खराड़ी में मय उस सडक के जो आबू सेनीटरियम से आबू रोंड रेक्डवे स्टेशन और बाज़ार खराडी तक जाती है—यह हदद बाद में आबू अनादर के नाम से नाम ज़द होंगे-छेकिन ऐसे मुक़दमात पर आयद नहीं होगा-निस्में दोनों फ़रीकैन मुद्दई और मुद्दायळा रावसाहव सिरोही की रिआया हों--

- ( ३ ) इसका नफ़ाज़ एकम मई सन् १८८९ ई० से होगा--
- द्रफु २ (१) नोटी फ़िकेशन गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी २८५ हर्फ आई मर्वरेखा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० इसकृदर मन्सूख होगा--जिस कदर कि निस्वत आयद होने एक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई० बाबत मुफस्सिळात अदाळत हाय मुताळिबा खफ़ीफा के आबू और अनादरा से मुताळिक हैं--
- (२) कोई अहकाम या दस्तावेजात कि जो इस एक्टसे मुताल्लिक हैं जहांतक होगा ऐसे समझे जावेंगे कि गोया इस कानून या इसके किसी हिस्सह मुताल्लिका से ताल्लुक रखता है-
- द्फुअ ३-इस कानून को किसी इबारतसे अमूर नैछमें खळळं दाज़ी न होगी--
- (अ) किसी ऐसी कार्रवाई में जो कब्छ या बाद डिगरीके किसी ऐसे नाछिशके वक्ष में आये जो कब्छ शुरूअ नफ़ाज़ एक्ट हाज़ाके रजूस हुई हो--
- ( ब ) मनिस्ट्रेट के उस इंक्तियार में जो किसी कृानून नाफिजुळवक्त के बमूजिब या दीगर दाआबी किस्म दीवानी की निस्वत--
- (ज) किसी कानून मुख्तिसिछ मुकाम में या किसी कानून खास में गैर मजमूअ जात्वह दीवानी के जो आबू अनादरा में मुरव्विज है-

( वह कानून बाद इसके कोड़ कहळाया जावेगा )

## बाब दूसरा।

## ( अद्राटत मतालिबा ख़फ़ीफ़ाकी तर्कींब )

- दृफ्अ ४- (१) मिनस्ट्रेट वक्त आबूको निसको बमूजिब नोटी फ़िकेशन गवनेमेन्ट हिन्द अज्छाय ग़ैर नम्बरी (२८६) हर्फ आई मवर्रखा २३ जनवरी सन् १८९४ ई० इंक्तियारात जन इस्माछकाज कोर्टके हासिछ हैं—अबभी वंही इंक्तियार आबू और अनादरामें हासिछ रहेंगे और जबतक यह इंक्तियारात काम में छाये जावें वह बहै— सियत जनइस्माछ काज कोर्टके कहछाये जावेंगे—
- (ब) २ अदाखत मतालिबा ख़फ़ीफ़ांके हुकूमतके इदूद वही आबू और अनादरा के इदूद हैं -- और अदाखत उस जगह या किसी दूसरी जगह इस इदूदके दामियान् मुक़रेर की जावेगी-जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राज-प्रताना बक्तन फ़बकन मुक्रेर फर्मीबें-

- (५) ज़र हुक्म साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना उसकी बाबत कायदा जो कि अबतक आबू और अनादराके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी (अदाळत जिळा) में ओहदेदारान् की तक्रेरी और तबदीळी, सज़ा वहाळी व मौकूफी का था वही अब अदाळत मताळिबा खफीफा को हासिळ है—
- (६) अ्दाळत मताळिबा खफ़ीफा के ओहद्देशरान् मय उस कार मन्सबी के अतळा वह इसके जो इस कानून में मुन्दर्ज हैं या और अहकाम वक्तन फ़बक्तन् अदाळत का जज ओहद्देशरान् के वास्ते कार मन्सबीके अळाचा ईज़ाद किये जाने की बाबत हुक्म सादिर करे तो वह भी उनको उसी तरह करने चाहिये नैसा कि वह अपना असळी काम अंजाम देते थे--
- (ब) साहब एजेन्ट गर्वर्नर जनरछ बहादुर राजपूताना वक्तृत फवक्तन ऐसे क्वाअ-द वजअ कर सकते हैं जिनकी रूसे अदाछत मुताछिबा खुफ़ीफा के अमछगान को वह इक्तियारात और सिद्मात जो अदाछत मौसूफ़ मुनासिब समझे बक्को जासकते और मुफ:विस किये जा सकते हैं और जिनकी रूसे उस तरीक़ह का इन्तिज़ाम कर दिया जा सकता है जिसकी बमूजिब वह इंक्तिया-रात और ख़िद्मात बर हस्ब मज़कूरा बाछा बक्को जाँय और तफवीज किये जाँय-अमछ में आयेंगे और अंजाम पा-

# बाब तीसरा।

# ( हुकूमत अदाङत मताछिबा ख़फ़ीफ़ा )

- द्फुअ ७— (१) बाज मुक़इमात किनो अ़दालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ाके इल्तिया-रात से मस्तसना किये गये हैं—दूसरे ज़मीमा पर ढबीज़नल विकालकाज कोर्ट एकट नम्बर ९ सन् १८८७ ई० में जिसको नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर ने बाजलास कौंसल मंजूर व सादि-र फ़मीया है अ़दालत मतालिबा ख़फ़ीफा उन मुक़इमात की समा-अ़त न करेगी—
- (२) उन मुस्तस्नीयात को ज्मीमा मज्क्रमें मसरी हैं और किसी कानून नाफ़ि-जुछ वक्के अहकाम को मछहूज़ रखकर जुम्छह नाछिशात किस्म दीवानी जिसकी माछियत ५००) रुपये जियादा नहीं-अदाछत मताछिबा खक्षिण की समाअतके कृषिछ होंगी-
- द्फुअ ८-बइस्तसनाय उसके निसकी वाबत इस एक्ट या किसी और कृतिन नाफिजुळ वक्त की रूसे हुक्म साहिए किया गया है-किसी नाछिश का-

बिछ समाअत अदाछत मताछिबा ख्फ़ीफ़ा की तजवीज और अदाछत के जिएसे न होसकेगी जो उस अदाछत मताछिबा ख्फ़ीफ़ा के इछाक़ा इिक्तियार के इदूद अराज़ी के अन्दर जिसकी रोबरू नाछिश मज़कूर तजि होन होसकती है-इिक्तियार समाअत रखती हो-

# बाब चौथा।

# ( ज़ब्तह और दुस्तूर )

द्फुल ९-(१) वह जान्ता जो मज्मू अंके उन अबवाब और दफ़ात में मुक्रिर हैं जिनकी तसरीह मजमूअ मज़कूर के ज़मीमा दोम में मुन्दर्ज हैं जहांतक कि अबवाब और दफ़ात ता छुक पिज़ीर हैं वही ज़ान्ता होगा जिनकी पैरबी अ-दालत मतालिबा ख़फ़ीफा में उन सब नालिशों में जो अदालत मज़कूर के काबिल समाअत हों और उन कार्रवाइयों में जो देशी नालिशों से नालिशों हों की जायेंगी-

मगर शर्त यह है कि यकतर्ज़ डिगरीके इसतरदाद हुक्मके छिये या तज्वी ज़की नज़रसानीके छिये दर्ज्यास्त करने वाछे को छाज़िम होगा कि अपनी द्र्ज्यास्त गुज़रानेके वक्त ख्वाह अदाछत में वह स्पया दाख़िछ करे जो उससे डिगरी या तज़-वीज़ की रूसे याफ्तनी हो। या हस्वतस्त्री अदाछत ज़मानतदे कि डिगरी या तज्वीज़ की तामीछ की जायगी—याने जैसे अदाछत हिदायत करे—

- (२) जब कोई शल्स इस्व शर्त दफ्ञ मातहती (१) बहैसियत जामिन जिम्महवार हो तो ज्र जमानत उसी तरीकृह पर वसूछ होगा नो मज्मुञ के दफ्ञ (२५३) में महकूम है—
- द्फ्अ १०-जब साहब जज अंशब्त मताछिबा ख्फ्रीफ़ांके गैरहाजिर हों तो चीफ़ म्यून्स्ट्रियछ बाफ़ीसर अंदाबत का मजाज़ इस बात का होगा कि वक़न् फ़बकन उस इंक्तियार को अमल में छाया करे- जो उस अंदाबत को किसी नाछिश या और कार्रवाईकी समाअंत के मुल्तवी रखनेके बारह में हासिल है, और उसकी समाअंत मज़ीदके छिये कोई दिन मुक़-रेर करदे-
- द्फ़श्न ११-(१) बावस्ए इसके कि इस कानूनके हिस्सहमें कोई मुन्दर्ज रहाहों जब किसी मुह्द का हक और नह दादरसी निसका वह अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा में दावा करता है जायदाद गैर मन्कूला के हक़ीअत या किसी ऐसी हकीअतके सबूत या बतलान पर मुन्हसिर हो निसकी वह अदा-

छत बतरीक नातिक तज्वीज नहीं कर सकती है तो अदाछत मजकूर को इल्तियार होगा कि किसी हाछत दौरान कार्रवाई में अज़ी दावा वापिस करदे ताकि वह उस अदाछत गुज़रानी जाय जो हक़ीअत मज़-कुरके मुक्तेदर हो-

- (२) ज़ब अंदालत कोई अर्ज़ी दावा ज़र दफ़ा मातहती (१) वापिस करे तो उसको लाज़िम होगा कि मजमूअ के दफ़अ (५७) के फिकरह दोम के अहकाम तामील करे और खर्चेह की निस्वत ऐसा हुक्म सादिर करे जो क-रीन इन्साफ मुतसव्वर हो—और एक्ट नम्बर १० बाबत मयाद समाअत नालिशात मुजर या हिन्द मसदरा सन् १८७७ ई० मज़ासद के लिये आबू व अनादरा में मुराविज है अंदालत मज़कूर की निस्वत यह तसव्वर किया जावेगा कि वह इस नोअंकी किसी बाअस से जो मिस्ल नुक्ज़ इल्तियार समाअत केह नालिश की समाअत करनेसे कासिर रही है—
- दुफ् अ १२—हरगाह अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा से कोई ऐसा हुक्म सादिर हो जो मजमूअ के दफ़अ (५८८) ज़मन (२९) में मसर्रह है तो उसकी नाराज़ी से अपील ब अदालत साहब कमिश्नर अजमेर व मेरवाड़ा दायर होगा—
- (१३) साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना को बगरज अपनी तशकी निस्वत इस अमर के कि वह डिगरी या हुक्म जो अदाळत खफ़ीफ़ाने किसी मुन्द्दमह में सादिर किया हो— मुताबिक़ कानून केहै यह इल्तियार होगा कि उस मुक़द्दमह को तळव करके उसकी निस्वत ऐसा हुक्म सादिर करें जो अदाळत मौसूकाके नज़दीक मुनासिब हो—
- (१४) बहस्तसनाय उसके जिसकी निस्वत उस कानूनमें हुक्म सादिर किया गया है जो डिगरी या हुक्म कि अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा इस कायदहके अहकामकी रूसे सादिर करे वह डिगरी या हुक्म नातिक होगा—

# बाब पांचवां।

# (अहकाम मुस्तज़ाद)

(१५) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा साहब कंमिश्नर अजमेर मेरबाडाके अदालत की हुकूमत इन्तजाभी के और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राज़ पूताना के दीदा बानी के ताबै होगी— भीर (अछिफ़) उन रिजिस्टरों और बहियों को और वह हिसाब किताब रक्खे-गी जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना टहरा दिया करें-

और (बे) उन हुक्मों को बजालायेगी जो साहब कंमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा या साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना रिकार्ड यानी काग़जात दफ्तर और रब ट्रेस यानी कैफ़ियतों और इस्टेटमेन्ट यानी बयानों के उस नमूनह और उस तरीक़ह पर मुरत्तिब करनेके ळिये सादिर हों जिसकी हाकिम सादिर कुनन्दा हक्म हिदायतकरे.

(१६) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा एक मुहर उस नमूनह और अरज़ व तूल की जो साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मुक्रेर करदें इस्तैमाल

में छायेगी,

(१७) मयाद समाश्रत नालिशात के एक्ट मुनिरियह हिन्द मसहरा सन् १८७७ ईस्वी के ज़मीमा दोमके हिस्सह सोम में (अलिफ़ नम्बर १६०) के बाद इबारत मर्कूमुळनेल सुन्दर्ज की जावेगी.

( १६० ) अळिफ़ फ़ैसळहकी नज़रसानीके छिये साहब मजिस्ट्रेट आबूके

बतीर अदाळत मताळिवा खफीफा आबू अनादरा ऐज़न तारीख़ डिगरी या हुक्म से बतीर का नून मताळिवा खफीफा वावद सन्१८८९ ई,

और (ब) बनम्बर (१७३) छफ्ज़ व हिन्द्सा और हर्फ़-नम्बर (१६०) ए अछिफ़ और छफ़्ज़ और हिन्द्सा नम्बर १६२ के पहले दर्ज होगा।

दः एच एम. डचूरेन्ड सेकेटरी

गवनमण्ट हिन्द.

# नम्बर ( १६५८ ) आई

गवर्गमेन्ट हिन्द.

शिमळा २६ अप्रैल सन् १८८९ ई.

जनाब नव्याब गवर्नर जेनरळ बहादुर किश्वर हिन्द बाजळास कोंसळ उसक्दर एक्ट नम्बर १० सन् १८८८ ई० जिस क़दर कि मजमूअज़ाब्तह को नदारी तरमीम किया गया आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी बशमूळ सड़क जो बाबू सेनीटरीयम से आबू रोड रेळवे स्टेशन और बाज़ार खराड़ी को जाती है जारी और नाफ़िज़ फ़्मीते हैं।

द्रस्तख्त-एच. एम. ड्यूरेन्ड सेकेटरी गवर्नमेंट हिन्द

### नम्बर २५६८ आई महकमा मनाछिक ग़ैर

शिमला २७ जून सन् १८८९ ई०

हरगाह क्रीन मसल्हत है कि साहब एजेन्ट गर्बर्गर जेनरल बहादुर राजपूताना को क्वाअद आबू बनाने के वास्ते बगरज़ हिफाज़त जानवरान परंद (जंगली चिड़ियों) और दूसरे शिकारी जानवरान के लिये बज़रिए उन इंक्तियारात के जो ज़र दफ़ा (५ व ४) इंक्तियारात बालाक़ह ममालिक गैर व बाज़ गिरफ्ता मुजिरमान एक्ट (२१) सन् १८७९ ई० और दूसरे इंक्तियारात के जो साहब मौतिसिम.इल: बहादुर को उसकी ज़िर से हासिल हैं जनाब नव्वाब गर्बर्गर जेनरल बहादुर हिन्द बाजलास कोंसिल ब खुशी हस्ब ज़ैल अहकाम सादिर फुर्मात हैं—

वसअ़त और आगाज एकट हाजा दफा (१) यह अहकाम कहळाये जावेंगे आ बूके जंगळी परिंदों के हिफ़ाज़त का कानून सन् १८८९ ई० और तशरीह (२)यह कानून फ़ौरन असरिज़ीर होवेगा-

दफ़अ़ २-इस कानून में-

- (१) आबू से मतलब भनादरा और बाजार खराड़ी मय उस सड़क के जो आबू सेनीटरियम से आबू रोड रेखने स्टेशन और बाजार खराड़ीको जातीहै—और
- (२) जंगली परिन्दों में मीर भी शामिल समझा जावेगा और नीज़ हरएक शिकारी चिडियां-

इ.क्तियारात तरतीय क्वाअद दक्अ ( ३८१)साहब एजन्ट गवर्नर जेनरळ वहादुर राजपूताना को चाहिये कि वक्त् क्वक्त् वज़िरए नोटा फ्रिकेशन के सकीरी गज़ट् में क्वाअद बनाकर मुश्तहर करें—

( अछिफ़ ) तारीफ़ क़त्मा जंगली परिन्देंका बहग्राज़ इस क़नून के ।

- (वे) तारीफ़ क़ल्मा वास्ते उन अग़राज़के मोसिम पैदायश किसी क़िस्मके परिन्दीं के-और
- (ज) वास्ते इन्सदाद बमूजिब उन शरायत के कि जो बज़िरए का अदा मुश्तहर होते हैं इस अमर के कि इस आबू में दिमियान मौसिम पैदाइश परिन्दिक किसी कि-स्मका जंगकी परिन्दिक जो अभी हालमें मारागया हो या लिया गया हो न रखने पावें और न फ़रोल्त करें और इस मौसिम में किसी किस्मके परिन्द के पर आबू में न लाये जानेकी मुमानिअत करदी जावे-
- (२) जनाव साहब एजेन्ट गूर्वनर जनरळ बहादुर राजपूताना बमूजिबकळाज़ (सी)

सब सकरान (१) के कोई कायदा मुरात्तिब फर्मावें कि जो खिळाफ़ कायदा अमल्दरामद करेगा वह मस्तूजब सजाय जुर्माना मतंबा अञ्चळ के वास्ते होगा जिसकी मिकदार पांच रुपये तक वास्ते हर एक परिंद के और उसके परों के और बमुरातिब दीगर हर एक ऐसे परिंद या जानवर या सुमूर या चमडा या परके वास्ते दस १०) रुपये जुर्माना होगा—

द्फुअ़-(३) ज़ब अदाछत किसी शब्स को इन कृवाअदिक खिछाफ़ अमल्दरामद करने में मुजरिम साबित करार दे तो अदाछत उस जंगळी परिन्द (या) परोंको कि जो खिछाफ़ क्वाअद किया गया हो ज़ब्त करनेका हुक्म देवेगी-

द्रफुआं (४) साहब एजेन्ट गवर्नर बहादुर राजपूताना बज़रिए नोटी फ़िकेशन सरकारी गज़ट में सिलसिल्ह आख़िर दफ़्अ़ मज़कूरुलसदर द्वारह जानवरान् मुश्तहर फ़र्मावेंगे कि यही दफ़ा सिवाय परिन्दों के शिकारी जानवरों उनकी समूर, पर, आयद होंगे कि जैसे जंगली परिन्द और उनके परों पर आयद होते हैं—

> द्रस्तखत एच. एम. डचूरंन्ड सेकेटरी गवर्नमेन्ट हिन्द.

## नम्बर २५६९ आई

नकृष्ठ साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाकी खिद्मतमें बग्रज इत-काअ दही व हवालह टेलियाफ नम्बरी (२१७०) मवर्रसह १४ जून सन्१८८९ई० मुर्सिल हो-

> वहुक्म दस्तख़त कप्तान डबल्यू एच-कोरेश- असिस्टेन्ट सेकेटरी गवर्न-मेन्ट आफ़ इंडिया.

एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर का नोटीफ़िकेशन मर्कूमा कोह

भाबू १९ भगस्त सन् ८९ ई०

नम्बर की हस्त ६५,अ (४) जंगली परिन्दों की हिंफाजत का कानून सन् १८८९ ई० के यह मुझ्तहर किया जाता है कि दफ्अ सोम कानून मजक्रह बाबत जंगली परिन्दों के जो चीतल सांभर चौद्याखाहरिण और खुगोंदा पर आयद होते हैं—

नम्बर जी कायदा मुन्दर्जह ज़ैल हस्ब दुरुअ (३) जंगली परिन्दों की हिफाज़त के कानूनके आम इत्तलाअके वास्ते मुश्तहर किये जाते हैं—

(१) तारीफ़ जंगली परिदों में बागराज़ आबू के जंगली परिन्दों की हिफाज़त के कातून सन् १८८९ ई० के तमाम किस्मके तीतर जंगली मुर्ग और मुर्गी शामिल हैं-

N. Bचूंकि गवर्निमेनट हिन्दने मुल्क राजपूताना में मोर और कबूतर के मारनेकी बिछकुछ मुमानिअत की है लिहाना यह पारेद फ़ेहरिस्त जंगली पारेन्दोंसे निकाल दिये गये हैं-

- (२) तारीफ़ कल्मा शिकारी जानवरों में बागराज़ मुन्दर्जह सदर सिवाय परिन्दों के वही जानवर कि जो नोटी फ़िकेशन नम्बर ३२४५ मवर्रेख़ह १९ अगस्त सन् १८८९ ई० में मुन्दर्ज हैं—याने सांभर, चीतछ, चौशाख़ह हिरन खगींश बमू- जिब दफ़्अ़ (३) जंगळी परिन्दों की हिफ़ाजत का क़ानून सन् १८८९ ई० के शामिळ हैं—
- (३) हरसाछ जंगकी परिन्दों की पैदाइश का मौसिम बागराज मुन्दर्जहबाछा १५ मार्च से १५ सितम्बर तक होता है।
- ( ४ ) हरसाछ शिकारी जानवरों की पैदाइश का मौसिम बागराज मुन्दर्जह मासुबुक-१५ अपरेळ से एकम अक्टूबर तक करार दिया गया है।
- (५) इस मौसिम पैदाइश में कोई श्रस्स जंगळी परिन्दों या शिकारी जानवरके कि जो हाळ में मारागया है या ळिया गया है और जंगळी परिन्दका पर और शिकारी जानवरका चमड़ा और समूर कि जो हाळ में मारा गया हह आबू में न रस सकेगा और न फ़रोल्त कर सकेगा, इस शर्त पर यह मुमानिअ़त जंगळी परिन्दों और शिकारी जानवरों पर असर पिज़ीर न होगी—िक जिनके वास्ते अदाळत को अच्छी तरहसे तयकुन होजावेगा यह परिन्द व जानवर हकीकृत में बग्रज़ पाळने या प्वरिश के रक्से गये हैं या फ़रोल्त किये गये हैं.
- (६) जो कोई शख्स कि जो हर एक जंगळी पारेन्द और शिकारी जानवर और नीज़ उनके चमड़े और पर व समूर कि जिसके वास्ते उसने कायदेके खिळाफ़ किया-कायदा नम्बर (५) का मुजरिम करार दिया गया तो वह अव्वळ मतेबा पांच रुपये जुर्मानहका फी जानवर वग़ैरह और ज़ाबाद हर एक ऐसे परिन्द या जानवर या समूर या चमड़ा परके वास्ते १०) रुपये जुर्मानहका सजायाब होगा।

(दफ्अ-७) नो कोई शल्स कि नो ऐसे अमर की रिपोर्ट करे कि नो खिळाफ कायदा नम्बर (५) के नहूर पिज़ीर हो वह शल्स उस जुर्मानह की निस्फ्रक्म बाक़ीका मुस्तहक होगा-कि नो ऐसे जुर्मके मुर्तिकिब पर किया गया हो।

बहुक्म { मे-ई- ए, फ्रेज़र फ़र्स्ट असिस्टेंट | एजेंट गर्वनर जेनरळ राजपूताना.

ज़मीमह म्यूनिसिपिछ क्वायद

## तर्जुमह

### काअदा मुन्दर्जह ज़ेलको.

म्यूनिसिपिछ व सेनीटरीकमेटी आबूने तनवीज़ और साहब वाछाशान जनाब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ़र्माया-देखो चिट्ठी अंग्रेज़ी न-म्बरी २६८८ मवर्रख़ह २३ दिसम्बर सन् १८९२ ई०

### सीगा तामीरातः

(५६) हर एक शल्स जो व माह अपरैळ-मई-जून-जीलाई आबू पर वास्ते सवारी या बारबर्दारोके घोडे टडू या दूसरे जानवर या रिक्शा यानी हाथगाडी या दूसरी गाडियां इस्तैमाल में लावें रक्खें या इनका मालिक होतो उसको बाबत हर एक ऐसे जानवर हाथ गाडी और हरएक गाडी पर फी पैया दो २) रुपये महसूल अदा करना होगा-सिवाय रिक्शा यानी हाथगाडी के-

जानवरान् बारबर्दारी व बग्वी मुताल्छिका फ़ीज सर्कारी और गाड़ियां और जान-वरान् मुताल्लिका सीगे तामीरात और छद् व ट्रू और छकड़े और हैक यानी किराये पर चळने वाळे ट्रू या गाड़ी जो किराये पर दर्मियान आबू और आबू रोड़ के चळाये जाते हैं—बच्चोंकी हवा खोरी की गाड़ियां और बच्चोंके चळना सीखने की पहियेदार कळ।

मर्वरेख़्ह
यकम् ननवरी सन् १८९३ ई. कप्तान-एम-ए टाई साहब
जमीमे क्वायद् म्यूनिसिपैल्टी बहादुर सेकेटरी म्यूनिसिपिछ व
सेनीटरी क्मेटी कोह आबु

## इश्तिहार।

### इजलास करें छ ए-डबल्यू राबर्टस साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू।

(५७) वाज़ै हो कि जो शरूस कोई कुत्ता (सग) दर्भियान हदूद म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूके रक्सेगा उसको हर एक साछके वास्ते एक छाइसेंस कीमती एक रुपया म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूसे हर एकके छिये हासिछ करना पड़ेगा—

मयाद साळानह में कोई हिस्सा साळका भी शामिल है-इन्तदाय यकम् अपरैल-लगायत ३१ मार्च-आयन्दा-यही टेक्स कुत्तेके बच्चों पर भी देना पड़ेगा वह इस-टेक्स से मुस्तसना नहीं हैं.

जो कोई शल्स कोई मकान या अहाता रखता है वह जि़म्महवार सब कुत्तोंका जो उसके मुढ़ाजि़मान या और कोई शल्स उसके हदूद के अन्दर रखते हैं होगा— हरएक कुत्ता जिसके गढ़ेमें चमडे का काळर यानी पट्टा नहीं है वह मारडाले जानेक छायक होगा—

रस्सी, सुतळी, कपड़े का पद्यां या काळर नहीं समझा जावेगा—चमड़े का पद्या होना ळानिम है। फक अन्मर्कूम १० अपरेळ सन् १८९४ ई०

इस्ब ज़ैल क़ायदा मुजिबज़ा म्यूनिसिपिल व सेनीटरी कंमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बमूजिब चिट्टी अंग्रेजी नम्बरी (९७०) ऐस-मवर्रसह ११ अपरेल सन् १८९६ ई० बज़ारेए अपने साहब सेकेटरी बहादुर सीगा तामीरातके मंनूर फ़्मीया-

(५८) बराय खातिर अमन व आसायश आम्मा ख़ळायक कोई सवारी गाडियां कोह आबू पर मुस्तिमळ होनेके वास्ते इजाज़त नदी जावेगी—सिवाय छोटी गाडियों या रिक्शा गाडियों के जिनको एक टहू सेंच सके—और वह टहू तेरह मुठी और २ इंच से ज़ियादा ऊंचाई में नहीं होना चाहियें—

(२८) कोई दस्तावेज कि जिसकी बाबत फ़ीस अदा होनी चाहिये जबतक कि उसकी बाबत रसूम मुकरेरा अदा नहीं होवे सो वही मुस्तनद मृतसव्बर न होवेगी-

अगर कोई दस्तावेज बसबब गृळती या सहैब शामिछ मिस्छ होगई हो या किसी अदाळत या दफ्तर में बग़ैर अदाय रसूम दस्तावेज मज़कूर काबिछ अदा मुस्ता-मिछ होगई है तो साहब जज मौजूदा बक्त या मुन्तजिम दफ्तरको जैसे कि सूरत हो चाहिये कि अगर उसकी राय में मुनासिबहैं तो हुक्म सादिर करे कि ऐसी र सूम उस द्स्तावेज अदा की जावे, और वह रसूम बिछ्हाज़ इस की के अदा किये जाने पर वह दस्तावेज और हर एक कार्रवाई मुताछिका ऐसी दस्तावेज़ के ऐसी मुस्तनद समझी जावेगी—जैसे कि अव्वउ ही मर्तवा मुनासिब रसूम ऐसी दस्तावेज़ पर अदा करदी गई थी—

(२९) जबिक किसी दस्तावेज़ की तरमीम महज़ बनज़र किसी गृछती के दुरुस्त करने के या उसको फरीकैनके असछी मुक़हमहके मुताबिक करने के छिये की जावे तो उसकी बाबत जदीद रसूम की ज़रूरत नहीं होगी—

ए द्फ्अ़ (३५) में अरुफ़ाज़ बृटिश इंडियाके बजाय अरुफ़ाज आबू-अनाद्रा और बाज़ार खराड़ी बश्मूल उस सड़क के जो आबू सेनीटेरिअम से आबू रोड स्टेशन को जाती है पढ़ना चाहिये—फक्त।

> दस्तख़त-डबल्यू-जी-कंघम् सेकेटरी गवर्नमेंट हिन्द.

## नम्बरी (१८९२) आई.

एक नक्छ इश्तिहार मुन्दर्जह सदर बिख़्दमत साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहा-दुर राजपूताना ब सिछसिछह चिट्टी साहब मीसूफ़ नम्बरी (१२५६) नी मवर्रख़ह २९ मार्च सन् १८९५ ई० बग़रज़ इत्तछाअ़ दिही मुर्सिछ होवे।

> बमूजिब हुक्म वगैरह दस्तखत-आर-डी-बिश्कोंट साहब बहादुर कायम मुकाम अन्डर सेकेटरी गवर्नमेन्टहिन्द.

सीगा खार्जा मुकाम शिमछा मवर्रेखह १२ जून सन् १८९५ ई०

### बमूजिब हुक्म.

कर्नेछ ए, डबल्यू-राबर्टस साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सकेटरी म्यूनिसिपिछ कमेटी आबू-

हस्य ज़िल कायदा (५९) म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आयू ने तजवीज किया और साहब एजन्ट नव्याय नवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ़्मीया जिसकी साहब सेकेटरी बहादुर सीगा तामीरात राजपूताना व वस्त हिन्दने ५ माह मई सन् १८९६ ई० को मंजूरीसे इचलाअ दी- ( ५९ ) बायस्कळ यानी पैर से चळने वाळी दो पहियोंकी और स्ट्रायस्कळ यानी पैर से चळनेवाळी तीन पहियों की गाडियों की इस्तैमाळकी कोह आबू पर इनाजृत नहीं है—

> बम्जिबहुक्म कर्नेळ, ए, डवल्यू-राबर्टस साहब बहादुर मिजिस्ट्रेट जि़्छञ् व सेकेटरी म्यूनिसिपिछ कमेटी कोह आबू

## नम्बर (१८९५) आई गवर्नमेंट हिन्द सीग़ा खार्जह कोह शिमला मवर्रख़ १२ जुन सन् १८९५ ई०

चूंकि जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुरको बङ्जलास कोंसिल बज़रिए उन इन्तिज़ामात के जो महाराव साहब बहादुर सिरोही के साथ किये जा चुके हैं, इष्टितयारात व हुकूमत अन्दर हृद्द आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी और नीज़ उस सड़क के जो छावनी आबू से आबू रोड रेलवे स्टेशन को जाती है, हासिल हैं।

बज़िरए इन इिस्तियारात के और उन इिस्तियार और हुकूमत के को ज़ेर दृकृति ४ व ५ एक्ट २१ बाबत सन् १८७९ ई० दीगर जुमछह इिस्तियारात के इस बारहमें हासिछ हैं, जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर किश्वर हिन्द बाजछास कौंसिछ हिदायत फ़र्माते हैं कि कीर्ट में एक नम्बर ७ सन् १८७० ई० याने (रसूम अ़दाछत ) मुआ़फ़िक़ तमीमात मा बाद के बहदूद मज़कूर हस्बज़ैछ तमीमात के साथ मुरब्बिज फ़र्माते हैं।

- (अछिफ़) हिस्सा पहला, दूसरा, और दफ् २३-२५-२६-२७-३०-३४ तर्क किये गये।
- ( बे ) बराय अन्फ़ाज़ हाईकोट चीफ़ कंटोलिंग ओथारेटी ओफ़ दी मोविंस और चीफ़ कंट्रेलिंग रेवेन्यू छोओथारिटी जहांछिकें यह अन्फ़ाज़ वाके हों उसन् जगह एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना पढ़ा जावेगा ।
- (न) छफ्ज़ कछेक्टर की जगह के बदफ़ात १३ व १४ व १५ छफ्ज़ मिजिस्ट्रेट आबू पढ़ा जावेगा।
- 🗸 द ) बराय दफ़ात २८ क २९ हस्बनेळ दफ़ात बढ़ाई नावेंगी ।

## जी सन् १८९३ ई० ६५३–६४५

मित् जानिब साहब फुर्स्ट असिस्टेन्ट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना-बिख्दमत जमीअ अफ्सरान् पोछेटिकछ राजपूताना-मवर्रवह यकम्-मार्च सन्१८९३ ई०

साहब मन-

साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर उन रऊसाय व ठाकुरान की तबचह इस जुरूरी अमर की तरफ मवजूल फुर्माते हैं, कि बाद अर्ज़ी वह हर मर्तबह बज़रिए पोछे-टिकळ आफीसर साहब एजेन्टे गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना से इजाज़त हासिळ कर चुके अपनी तशरीफ़ आवरी की इत्तलाअ क़ब्ल अज़ रवानगी खुद मजिस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिछ कमेटी को इस्व क्वाअद मुन्दर्जह जैछ दिया करें-

साहब ममदूह को यह भी नुरूरी मालूम होता है कि बग्रज़ रोकने चपकिल्झ मर्दमान के तादाद ऐसी सैर कुनन्दगान्की कि जो यहां पर आसकते और नीज़ हमराहियान जो हर सरदार और ठाकुर अपने साथ छायें मुकुरेर की जाय क्योंकि इम्तनाअ इस अमर का बवजह कमी आब व मौसिम गर्मा और नीज बवजह सिह-त व तन्दुरुस्ती आम्मा जुरूर है।

तंबी-यादरखना चाहिये कि कोह आबू ।रियासत सिरोही के मुताछिक है और खासकर महाराव साहब बहादुर वाळी सिरोही की इजाज़त से क्याम फौज़ंके वास्ते छावनी का मुकाम है-इसिछिये साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूतानाको मजबूरन इस अमर की ताकीद करनी पड़ती है कि तमाम अञ्चलास जिनको कोह आबू पर आने की इजाज़त मिळे उनको चाहिये कि क्वाअद सिद्दत व तन्दुरुस्ती मुताल्लिका म्यूनिसिपिक कमेटी पर लिहाज करें-जिन क्वाअदकी एक २ नक्छ इसके साथ भेजी जाती है-और जियादा नकूळ साहब मिलस्ट्रेट बहादुर कोह आबू से दस्वास्त करने पर मिळ सकती हैं- गाळिबन् यह अमर भी मुनासिब होगा कि क़वाअ़द मुन्दर्जंह ज़ैळ बराय रहनुमाई आयन्दा खास तौर पर दर्ज किये जायँ।

(१) हर सदीर या ठाकुरको चाहिये कि विदून इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेन-रळ बहादुर राजपूताना मार्फत उस रियासत के पोछेटिकळ आफीसर की हासिक करनी चाहिये-कोह आबू पर न आवें अगर आळा दर्जह के ठाकुर या कोई दीगरक शल्सहों तब उनको अपने खास सरदारकी इनाज्त हासिल करनी चाहिये-

- (२) बाद मिछने इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना के हर सर्दार या ठाकुरको अपनी तश्चरीफ़ आवरी की इत्तछाअ कम अज़कम पन्द्रह योम क़ब्छ अज़ आमद भेजनी चाहिये—और यह बात भी ज़ाहिर करनी चाहिये कि वह किस मकान में कृयाम पिजीर होंगे और कितने हमराही और घोड़े साथ छावेंगे—
- (३) किसी हमराहीको जिसके ठहरनेके वास्ते उस कोठी में जिस्में कि सर्दार या ठाकुर रहना चाहते हैं या शागिर्द पेशाके मकानात मुताळिका कोठी में रहनेके छायक जगह नहीं—कोह आबू पर नहीं छाना चाहिये—सिर्फ मुस्तस्ना हाछतों में मजिस्ट्रेट साहब की खास इजाज़त हासिछ करने पर खेमे खडे और छप्पर बनाये जासकते हैं—इस शर्त पर कि म्यूनिसिपछके क़्वानीन पर अमछ द्रामद किया जायगा और महसूछ ऐसी इमारत पर कि जो म्यूनिसि-पिछ कमेटी मुकर्रर करे अदा किया जायगा—
- (४) इसी तौर से घोड़े जिनके वास्ते द्वामी अस्तबळ नेहीं हैं आरज़ी अस्तबळ या किसी मैदान में वग़ैर खास मंजूरीके कि जो साहब बहादुर मिलस्ट्रेट आबू की मार्फ़त हासिळ की गई हो बर्श्नत पावन्दी क्वाअद सिहत और अदा करने महसूळ के जैसा कि कायदा नम्बर (३) में दर्ज किया गया है नहीं रक्खें जा सकते हैं—
- (५) जेर क्वाअ़द नम्बर ३ व ४ मुन्दर्का बाछा जब कोई अव्वछ दर्केह का राजपूताना का सदीर कोह आबू पर तशरीफ़ छावें उनको मुत्तछाअ़ किया नायगा
  कि वह अपने साथ तीस (३०) से ज़ियादा या ज़ियादा से ज़ियादा चाछीस
  ४० हमराहियान जिसमें ख़ादिम व पहरा चौकीदार व साईस शामिछ हैं और
  दश या बारह घोड़ोंसे ज़ियादा न छावें इनसे नीचे दर्कह के सदीरों को
  ज़ियादा से ज़ियादा पन्द्रह बीस हमराही पांच या छै घोड़े और ठाकुरों
  को ज़ियादा से ज़ियादा आठ या दश हमराही और तीन घोड़े छाने पर
  महदूद करना चाहिये--

याद रहे कि यह तमाम इम्तनाअ उन छोगोंकी जिनको कि इससे ताल्छुक है इंजारसानीक छिये नहीं है --बल्कि आम छोगोंके आराम और बेहतरीके वास्ते बना दिये गये हैं -

(६) तमाम द्र्विं स्ते कोह आबू पर आनेकी बाबत व इजाज़त हासिछ करनेके छिये साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना जेर कायदा सरक्यूछर हाजा मार्फ़त साहब, पोछेटिकछ आफ़ीसर बख़िद्मत फ़र्स्ट असिस्टेंट एनेन्ट ग़वर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना करनी चाहिये— द्रस्तखृत-एळ-एस-न्यूमाचे साहब बहादुर फर्स्ट असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ राजपूताना.

950

( हवालगी मुजरिमान व इिल्तियार बारैयासत गैर ) एक्ट २१ सन् १८७९ ई० एक्ट १२ सन् १८९१ ई० बाब अञ्बल मरातिब इन्तदाई

- द्रफ्अ (१) यह एक्ट बनाम मुन्दर्जी अन्वां कुछ वृटिश इंडियामें नाफिज और मन्का मुअज्जमा की हिन्दुस्तानी रिआयासे जो बेरू वृटिश इंडिया हो और रिआयाय बरतानिया अहछ यूरुप मौजूदा अन्दरूं मुन्क ऐसी रियासत हाय हिन्दुस्तानीसे कि जिनसे खतः इतहाथ मन्का मुअज्ज्ञ- मा मर्बृत है तारीख़ मंजूरीसे नाफिज़ होगा—मगर किसी क़ानून या अहदनामा नाफ़िजुलू वक्त हवालगी मुजरिमान में खल्ल अफ़गन न होगा—बन्कि उनका जा़ब्ता मुक्रेरा तामील पायेगा—
- द्फ़ अ (२) एक्ट ११ सन् १८७३ ई० मन्सूख़ हुआ छेकिन तमाम ताज़ीरात मीजूदा व सुपुर्दगी व सर्टिफ़िकेट व द्ख्वांस्त व क्वाअ़द व इहित-हारात व समन व वारन्ट व अहकाम व हिदायत—मजरिया बमूजिब एक्ट मज़कूर जहांतक कि नक़ीज़ एक्ट हाज़ा नहीं मजरिया हस्व एक्ट हाज़ा समझे जायँगे—
  - द्फुः (३) छफ्ज पोछेटिकछ एजेन्ट से अव्वछ ओहदेदार आहा मुतैश्रना बीक हिंदूद बृटिश इंडिया बतौर कायम मुकाम गवर्नमेन्ट-दोम हर ओहदहदार मुक्रेरा गैर बृटिश इंडिया बाब्तियारात पोछेटिकछ एजेन्ट बाजाज़त जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर बहजछास कौन्सिछ या बहजाज़त नव्वाब गवर्नर बम्बई मुराद है—और छफ्ज बरतानिआं अहछ यूरुप से— रअ्य्यंत मत्न्का मुज्ज्ज्मा अहछ यूरुप हस्ब तसरीह मुन्दर्जा मजमूञ जा़ब्ता फ़ौजदारी मुराद है—

## बाब दोम्।

### इंक्तियारात ओइदइ दारान् सर्कार अंगरज़ी मुकामात बेह्रं बृटिश इंडिया में

दफ्अ (४) जनाव नव्वाव गवर्नर जेनरक व्हादुर बाजकास कौंसिक मनाज्

अमळ इंग्लिन्यार इकतिदार माहिस्सह और तफवीज इंग्लिन्यार मुना-सिब किसी मुळाजिम सर्कार अंग्रेज़ी को किसी मुकाम बेरू वृटिश इंडि-यामें हैं-

- द्रफुञ् (५) इश्तिहार अमल व तृफवीज इश्तियार व इकतिदार व इंज्वात सापता बजा आवरी गज़ट इंडिया में मुदतहर होकर सबूत कृतई मुरा-तिब मुन्दर्जी का मुतसब्बर होगा—
- दफ्अ़ (६) जनाव नव्वाव ममदूह वाजछास कोंसिछ मजाज़ हैं कि किसी रअ़य्यत वृटानियां अहुछ यूरुप को बज़िरए उसके नाम या ओहदद के जस्िटस आफ़ दी पीस मुक्रिर फ़्मीवें-जिनको उन मुक्ह्मात में जिसमें
  ारेआयाय वृटानियां अहुछ यूरुप माखूज़ हों-वह तमाम इिंत्यारात
  हासिछ होंगे जो जा़ब्ता फ़ीनदारी में मिजिस्ट्रेटियां दर्जह अव्वछ जस्टिस
  आफ़दी पीस को अता हुए हैं-और जनाव ममदूह यह मी हिदायत करें
  कि वह कीनसी अदाछत में मुक्ह्मा वास्ते तजवीज़के सुपुर्द कर
  सकता है-
- दफ्अ़ ( ७) साहबान् पोळेटिकळ एजेन्ट व साहबान जस्टिस आफ़ दी पीस मुक़-रेरा क़ब्ळ ( २५ ) अपरैळ सन् १८७२ ई० मुक़रेरा हस्ब एक्ट हाज़ा मुतसब्दुर होकर इंक्त्यारात एक्ट हाज़ा रक्सेंगे—
- दफ्अ (८) क़ानून मुताल्छिका जरायम व जान्ता फ़ौजदारी नाफ़िजुछवक्त व रिआयत तरमीम कि जो जनाब ममदूह फ़र्मार्थे तमाम रिआयाय बृटा-नियां अहछ यूरुप व हिन्दुस्तानी मौजूदा रियासत हाय हिन्दुस्तानी से जिन में कि मल्का मुञ्जूज्जमा कारापता इतहाद वर्मर्वूत है सुताछिक होगा-

## बाबसोम-तहकीकात वाँके बृटिश इंडिया बाबत जरायम मर्तिकेबा रिआयाय अंग्रेजी व मुकामात वेहं बृटिश

#### इंडिया।

द्फुअ (९) निस्वत तमाम रिआयाय अहळ यूरुप या हिन्दुस्तानी जो मुर्तकव किसी जुर्म के हिन्दुस्तानी रियासत मज़कूर में हो—वैसाही अमळ होगा जैसा बहाळत इर्तकाव माबैन वृटिश इंडिया के हो, ता बशतें कि पीळेटिकळ एजेन्ट रियासत मज़कूर यह तसदीक करे कि तहक़ीक़ात इळ्जाम वृटिश इंडिया में होनी चाहिये इल्ला अगर कार्रवाई मज़ बहाळत वक्अुनुर्भ माबैन बृटिश इंडिया के माने कार्रवाई माबाद की होती तो ऐसी बाबत जुर्भ मौकूअ रियासत के माने कार्रवाई मज़ीद होगी—

(नोट अव्यल ) मुलाजिम को बइछत कृत्ल अम्द अकूअ बेरूं बृटिश इंडिया मस्तूजिब सज़ा करने के लिये यह साबित किया जाना ज़रूरी है कि वह कैसर हिन्द का है—महज़ यह अमर कि वह इलाके अंग्रेज़ों में कुछ ज़मीन रखता और गाह गाह बृटिश इंडिया में रहता था वजाय खुद उसको रअय्यत केंसर हिन्दका नहीं बनाता इक इंक्तियार समाअत अदालत दीवानी व फ़ीजदारी जुम्ला अशखास व अशयाय अन्दरूं हदूद अराज़ी जो एक गवर्नमेन्ट को खास अपनी रअय्यत पर और उसकी जायदादपर लाज़िमन हासिल होता है वह बतौर कायदा आम बाहर के आये हुए बेगाने अशखास पर हावी होता है—मगर ऐसे इंक्तियारात पर हावी नहीं होता जो ब इल्लत किसी जुम बकूअ मुल्क गैर के तजवीज करने और सज़ा देने के बाबत हो—देखो—किताब फीलमूर साहब कानून बाहमी अक़वाम हिन्द जिल्द अव्वल सफा-३८६ व ३९१—

द्फ्अ़ (१०) नबिक जुर्म मुतिनिक्रा दफ्अ़ ९ की तहकीकात होती हो तो छोकछ गवर्नमेंट मजाज इस हिदायत की है कि नक्छ इज़्हार गवा-हान् या काग़ज़ात सबूत के जो रोबरू पोछेटिकछ एजेन्ट या हाकिम अदाछत क़छम बन्द या पेश किये गये हों जहां जुर्म का सर्ज़द होना बयान किया गयाहो वह उस अदाछत में जहां तहकी-कात या तजवीज़ होती हो सबूत में मक़बूछ हैं—

### बाब चहारम।

### इवालगी मुजरिमान माबेन दो रियासतोंके

द्रुप्त्य (११) अगर कोई शल्श (गैर रअय्यत वृटानियां अहळ यूरुप) किसी रियासत में मुर्तिकिव जुर्म होकर वृटिश इंडिया में चळा आये तो वहां के पोळेटिकळ एजेन्टको सूरत हाय जैळ में इिल्त्यार इजराय वारन्ट गिरफ्तारी मुळजिमका है-

अव्यल-अगर जुर्म ऐसा हो कि बदानिस्त पोछेटिकछ एजेन्ट तहक़ीक़ात रियासत में होनी चाहिये-

द्रोम-अगर फ़ैल मज़कूर दाख़िल जरायम ताजीरात । इन्दि मिसरेइ ज्मीमा एक्ट

हाजा या जरायम मुश्तहरा गज़र बहुक्म जनाब नन्धाब ममदूह दृष्ण

(नोट अछिफ़) जब कि इर्तकाब जुर्म बृटिश इंडिया में हुआ हो तो वारन्ट पोछि-टिकछ एजेन्ट पर आसामी उसको सुपद नहीं की जासकती—क्योंकि दफ़्अ़ हाज़ासिफ़ं उन अश्ख़ास से मुताछिक़ है जिन्हों ने इर्तकाब जुर्म रियासत ग़ैर में किया हो— फ़ैसछा चीफ़ कोर्ट पंजाब नम्बर १४ सन् १८७३ ई०

द्फुल १२ वारन्ट बनाम मिनस्ट्रेट उस ज़िल्ल के होगा नहां मुल्लिमका मीजूद होना बावर किया जाताहो और उसकी तामील होकर मुल्लिम बाद गिर्पतारी उसमें भेजा जायगा—या हवालह शल्स मुन्द्जी वारन्ट किया जायगा।

दुफ्अ १३-पोछेटिकछ एजेन्ट मनाज़ है कि उसका कवज़ा ख्वाह खुद करे ख्वाह तकवीज़ अदाछत मामूछी उस रियासत के करदे-बशर्ते कि ऐसी हिदायत उसको जनाब नव्वाब ममदूह या नव्वाब गवर्नर मदरास या बंबई से हुई हो।

- दुफ्अ १४ जनाब नन्नाव ममदूह या छोकछ गवर्नमेन्ट को बद्ख्वीस्त ह्वाछगी

  मुजिरम मिन् जानिब उन अश्र्वास के जो इिंहतयार आमछानह बृटिश इंडिया

  रियासत गैर में रखते हों जायज़ होगा कि हुक्म तहक़ीक़ात सदाकृद इछज़ाभवनाम मिजिस्ट्रेट इछाके वक्अ जुर्म नाफ़िज़ फ़र्मावें और मिजिस्ट्रेट मज़कूर
  हस्व सूरत मुक़्ह्मह समन या वारंट जारी करके बाद तहक़ीक़ात केफ़ियत
  भेजेगा और गवनेमेन्ट बाद मुछाहिज़ह केफ़ियत मज़कूर हस्व राय खुद वारन्ट
  हवाछगी मुजारेम जारी फ़र्मावेगी-अहकाम द्फ्अ १०-तहक़ीक़ात मुताछिक़ा
  दफ्अ हाज़ासे भी मुताछिक़ होंगे।
- द्फुअ १५-जब कोई शब्स जिस पर शुभा इतकाब जुर्म बेरूं बृटिश इंडियाका उस मिनस्ट्रेट को जिसके इछाके में वह मीजूद हुआहो और जुर्म ऐसा हो कि पोछेटिकल एजेन्ट हस्ब दफा ११-उसमें वारन्ट जारी कर सकताहै या उसकी इबालगीका मतालिबा हो सकता है-तो मिनस्ट्रेट मज़कूर को बाद तहक़ीक़ाव ज़रूरी वारन्ट जारीकरे और जब रियासत गैर मज़कूर में पोछेटिकल एजेन्ट मीजूद होंतो उसको वर्ना लोकल गवर्नमेन्ट को इसलाअ मेजे।

द्फुअ १६-शब्स मृत्र्यूर गिरफ्तार होकर तारीज़ गिरफ्तारी से-दो माह से नायद नृत्रबंद न रहेगा इल्ला उस सूरत में कि वारन्ट इस्व दफ़ा ११-मनारिया पोलेटिकल एजेन्ट या कोई हुक्म इस्व द्फुअ १४-जनाव नव्वाव ममदूह या लोकल गवर्नमेन्ट का पहुँचे-कि हस्य कृत्नुन किसी वालिये मुल्क या रिया- सत गैर को हवाछह किया जाय-मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि क़ब्छ पहुंचने वारन्ट या हुक्म मज़कूर के अगर मुनासिब समझे या हुक्म छोकछ गवर्नमेन्ट का पहुंचे-तो शख्स मज़कूर को रिहा करदे।

द्फुअ १७ शरायत मजमूअ जाब्ता फ़ीजदारी दबीरह जमानत ऐसे शस्स से भी मुताक्षिक होंगे।

### बाब पंजम सुतफ़रिंक ।

द्फुअ १८ जनाब नव्वाब ममदूह मजाज़ इन्जबात कृवाअ़द जैछ हैं (१) द्र्याक केद व ख़्राक़ व कैद्ख़ाना रिआयाय अंग्रेज़ी जिनको पोछेटिकछ एजेंन्ट केद्कर। (२) द्रबाब याने मुळज़िमान और अहतमाम ख़्राक़ व पोशाक उनकी या वक्त रवानगी (३) दीगर क्वाअ़द बग्रज़ हमूछ अग्राज़ एक्ट हाजा।

द्फुअ १९ शहादत हरएक गवाहकी निस्वत हर मुश्रामछा फ़ीजदारी के जो किसी बामुल्क या रियासत ग़ैर की क़छम रूके अन्दर किसी अ़दाछत में दायर हो—उस तरह हासिछ हो सकती है जैसे कि मुश्रामछा दीवानी की हस्व बाब २५—ज़ाब्ता दीवानी—छेकिन दफ़्ज़ हाज़ा उस फ़ीजदारी से मुताछिक न होगी जो सीग़ा इन्तिज़ाम मुल्कदारी से मुताछिक हो।

### ज़मीमा।

### ( दफ़ात ताज़ीरात हिन्द महूला दफ़्अ ११

#### एक्ट हाज़ा )

द्फात २०१ व २०८ व २२४ व २३० ता २६३ व अज़ २९९ ता ३०४ व ३०७ व ३१० व ३११ व अज़ ३१२ ता ३१७ व अज़ ३२३ ता ३३३ व ३४७ व ३४८ व अज़ ३६० ता ३७३ व अज़ ३७५ ता ३७७ व अज़ ३७८ ता ४१४ व अज़ ४३५ ता ४४० व अज़ ४४३ ता ४४६ व अज़ ४६४ ता ४६८ व अज़ ४७१ ता ४७७ फ़क्त ।

# मानी अल्फ़ाज़ मस्तामिछा मजमूअ़

### हाजा।

| रदीफ़ अछिफ़ ।            |                                                             | अपीछान्ट                       | अपीछ करने बाछे को                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| इन्तख् ब<br>एक्ट         | चुनाहुआ छाँटा हुआ<br>यह अंग्रेज़ी छफ्जहै ब                  | इस्तस्वाबन                     | कहते हैं<br>सळाह छेना, भदाळत से                                 |
| শভা                      | मानी कानून<br>अच्छा-बड़ा                                    | असदार कुनन्दा                  | पूछना-दर्यापत करना<br>नाफ़िज़ या जारी करने                      |
| अहाळियान्<br>इक्रबाळ     | जमाअहळ, याने छोग<br>इक्रार-कृबूळ करना                       | भेाज़ां                        | नाछा<br>जमा वज़न की                                             |
| अञानत<br>अञाखास          | मदद<br>जमा शस्स-बमानीळोग                                    | अतफ़ाळ<br>उनरत                 | जमातिष्ठ की-छड़के<br>मज़दूरीमेहनताना                            |
| अमवात                    | जमा मौत                                                     | इर्तकाब<br>अबवाब               | कर्ना-करने वाला<br>जमाबाबकी-द्वींजा                             |
| इन्सदाद<br>आमद् रफ्त     | बन्दोबस्त-रोक थाम<br>आना जाना                               | अळहम्दुाछिल्ळा                 | शुक्र अञ्चा का                                                  |
| अहकाम<br>इस्तगासा        | नमा हुनम की<br>फर्याद-नाळिश-पुकार                           | अफ़ाद्ह<br>अग्र्द              | फ़ायदा<br>निहायत-सल्तृतर                                        |
| अहळ खानदान               | रिश्तहदार-अज़ीज़<br>कुनवे वाळे                              | अशयाय मुनक्शी<br>आळह हाय नरीही |                                                                 |
| अज़ किस्म ज़क्र<br>अजज़ा | मर्द के निन्स से<br>दुकड़े                                  | <b>असा</b> ळतन्<br>अहतमाळ      | खुद-बज़ात खास<br>शकशुभा                                         |
| अहळ हनूद                 | हिन्दू छोग                                                  | महळ यूरुप                      | यूरुप के रहने बाळे                                              |
| अतवार<br>इन्तवा          | जमातीरकी-ढंग<br>मुस्तवी होना एक वक्तसे                      | इाल्तयारातः                    | मुफविजा-दिये हुये<br>इाल्तयार                                   |
| अन्दराज                  | दूसरे वक्तपर बद्छ देना<br>दर्ज होना-तहरीर होना-<br>छिखाजाना |                                | मुसळमान छोग<br>झुठी बात किसीकी<br>निस्वत मशहूर करनेको           |
| अ।हात<br><b>अ</b> शिह    | बीज़ार<br>एक अदाखतसे नाकाम<br>होकर दूसरी बढ़ी अदा           |                                | स्वाह तहरीरी हो या<br>तक्रीरी अनुष्टह है<br>सियत उफ्री कहते हैं |
|                          | बतमें चारा नोई करना                                         |                                | किसी जुर्मके करनेके                                             |

## (३०८) मानी अल्फाज मस्तामि ला मजमूअ हाजा।

|                 | कोई हरकत करना             | बरवक्त इजराय     | नारी करने के वक्त या     |
|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| থন্ন লাবন্      | वह बद्छा जिसका छेना       |                  | जारी होनेके वक्त         |
|                 | कानूनन् जायज़ है          | बेकम व कास्त     | वगैर घटाने बढानेके       |
| अदा             | झूठा दावा करना            | बृटिश इंडिया     | बृटिन मन्सूब ब बृटिन     |
| स्टाम्प         | निशान कागुज जो            |                  | और बृटिन पुरानी ज्बान    |
|                 | सर्कार की तरफ़ से         |                  | में वृटानियाको कहतेहैं   |
|                 | नारी और फरोल्त            |                  | यानी ममाळिक हिन्द जो     |
|                 | होता है-और नविकता         |                  | हुक्मतमें बाद्शाह इंग-   |
|                 | और रुका वगैरहचस्पा        |                  | छिस्तान के हैं           |
|                 | या ठप्पा किया हुआ         | बरीयत            | रिहाई-छटना               |
| इस्तहसाळ खत     | ्रेअग्राह्म और जमा        | विरहना           | नंगा—खुळा हुभा           |
| खिलाफ़ बने फ़ित | रीं∫जानवरान् के साथ       | वर्तवक तळवी मिर  | स्ड-मिसङ तङब होने        |
|                 | मजा उठानेको ख़िळाफ्       |                  | के वक्त                  |
|                 | बने फितरी कहते हैं        | रदीफ व           | मळ्बाय फ़ारसी            |
| इस्तइकाक हिफा   | ज विभूमी जानमाळ बचा-      | पद्गिनशीन        | पर्इकी बैठने वाळी-       |
| त खुद इंग्लियार | ी निके छिये या दूसरी      | पुरत             | पीछे-पीठ                 |
|                 | के छिये जो फ़ैल किया      | पोशाक            | छिबास-पहननेके कपड़े      |
|                 | नावे उसको हिफानत          | पुराने वका       | गुज़रे हुए हालात         |
|                 | सुद इस्तियारी कहतेहैं     |                  | र-वह दवा अंग्रेजी जो     |
| असीर मुल्तानी   | वह शक्स जो गवन            |                  | हैने के कींडोंको नेस्त   |
|                 | मेंटके हुक्म से केंद्र या |                  | व नाबुद कर देती है       |
|                 | नज्रबंद हो                | पाद्।श           | बुरे कामका बद्छा या      |
| अलाम या अला     | न-जत्लाना आगाहकरना        |                  | मावना                    |
|                 | वाकिफ़ करना               | पार्छिमेंट       | ग्रेट <b>बृटन और आयर</b> |
| ओफ़ीसर          | हाकिम सर्रिश्तह या        |                  | वेंड की मनविस आला        |
|                 | नंगी ओइदहसर               |                  | जिसके हुक्मसे कानून      |
| रदीफ़ अळ्बाय    |                           |                  | जारी होतेहैं और          |
| बिलइरादह        | अपनी खुशीसे-बिळार-        |                  | निसके इल्तियारमें अमूर   |
| ı               | गुबत्                     | 1                | रियासत है-               |
| बरभाव्दे तनस्व  | ह-नौकरों की तनख्वाह       | <b>मेसीडेन्ट</b> | मार मनलिय                |
| ,               | की फूद                    | मेन्। इसी        | कुळमक हिन्द का वह        |

### मानी अळ्फ़ाज मस्तामिला मजमूख हाजा । (३०९)

|                 | हिस्सह जो किसी अछ-<br>हदा गवनमेन्ट के मात- | तांबे             | नीचेवाळा-हुक्म मानने<br>वाळा          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                 | इत हो-और उर्दू में                         | तशरीह             | साफ़ २ खोळके ज़ाहिर                   |
|                 | अहाता बोछते हैं जैसे                       |                   | करना                                  |
|                 | बंबई अहाता                                 | तजहीज़ व तकफ़ी    | न गाड़ना-दफ़न करना-                   |
| पंचायत नामा     | नो पंच छोग देखकर                           |                   | मुर्देहका सामान करना-                 |
|                 | हाळ कहें                                   |                   | दाग देना                              |
| पोछेटिकछ एर्नेट |                                            | तसञ्बर            | ख्याळकरना-समझना                       |
|                 | तरफ़से जो अफ़सर                            | तानील<br>जन्म     | जल्दी करना<br>                        |
|                 | किसी रियासत में मुक्-                      | तख्दीर<br>तक फ़ैल | डराना                                 |
|                 | ररहो                                       |                   | कामका छोड़ना                          |
| रदीप            | <b>ब्लताय</b>                              | ताअब्द            | जबतक संसार है                         |
| ताज़ीरात        | नमा तानीर की-सनायें                        |                   | <b>ड्साय</b>                          |
| तैनाती          | मुकरेर करना                                | समन               | बुढानेका हुक्म-हाज्री                 |
| तगीरो तबदीछ     | अद्छ बद्छ कर्ना                            |                   | का परवाना                             |
| तफ़तीश          | तहक़ीकात-खोदकुरेद                          |                   | ल जीम                                 |
|                 | कर्ना                                      | जब -              | ज्बर्दस्ती-जुल्म-सताना                |
| तसदीक्          | पुकारना-सचा                                | जिस्म             | बद्न-तन                               |
| तसहुद           | सक्ती-ज़ियादती                             |                   | , झूठाख़त-झुठाकागृज़                  |
| ताळुक           | वास्ता-ग्रज-छगाव                           | जरायम खुफ़ीफ़ा    | झूठे झूठे जुर्भ                       |
| ताकुब           | पीछा-करना                                  | जामे              | इकटा करना                             |
| तकर्हरी         | भर्ती कर्ना-मुक्रेर कर्ना                  | नळीळुळक़द्र       | वड़े मर्तबह वाला                      |
| तकमील           | पूराकरना इन्तहाको                          | ज <b>ज</b><br>जनी | फ़ैसला करने वाला<br>बचा जो भौरतके शकम |
| ,               | पहुँचाना                                   | जना               | में हो                                |
| तावां           | जुर्माना-डाँड                              | जस्टिस आफ़दी सेन  |                                       |
| तर्जुमा         | एक ज़बान से दूसरी                          | अधिकता आ ऐसी ता   | अंग्मा की हिफ़ाज़त                    |
|                 | ज़्बान में छाना                            |                   | सुर्द हो।                             |
| तासीर           | असर करना                                   |                   | दाज़ी से वह जुमें मुरा-               |
| तमादी मयाद      | वक्त का गुज़रना-मया-                       |                   |                                       |
|                 | - •                                        |                   |                                       |
|                 | द्का गुज्रना                               | से वह मुक्रह्मा   | मुराव्हे जिसके छिये                   |

#### (३१०) मानी अल्फ़ाज मस्तामिला भजमूअ हाजा।

और जिसमें अफ़सर पुळिस को बिळा इस्छवारन्ट गिरफ्तार करनेका इख्तियारह। जुर्म गैर काबिछ दस्तन्दाज़ी से वह जुर्म मुराद है और मुक़हमा ग़ैर क़ाबिछ दस्त-न्दाजी से वह मुकदमा मुराद है जिस के छिये पुछिस आफ़ीसर बिछावारन्ट गिर-पतार करने का मजाज नहीं रखता। जुर्म काबिळ जमानत से वह जुर्म मुराद है जो काबिल जुमानत क्रार पाया है जुर्म गैर काबिल जमानतसे वह जुर्म मुराद है निसकी ज्मानत मुरक्र नहीं है। जरायम मुखालिफ माद्छत आम्मा-वह जुर्म जो छोगों के छिये इन्साफ़से खिळाफ़ हों। नामह तळाशी कपडों की तळासी हलफ सौगंद-कसम हिसस जमा हिस्सह की हळुका-इलाका ठिकाना पहरा-हल्की कैद इरासत रदीफुल खाय

खानह बदोश जिनका घर बार नही ख़िलाफ़ रस्म जिसका दस्तूर नही-चळत नहो खौफ हर-होळ खुफ़िया पोशीदा-खुपा हुआ पर्दहका घर-खास घर खिल्बत खाना ख्यानत मुजारमाना-माळ अमानती को बद्नीयती से इज़म कर नेको ख्यानत मुजरि-माना कहते हैं देखो तारीफ मुन्दर्जी दफ्श (४०५) ताजीरात हिन्द

ख़िदमत की तनकीज़ ) जोकोई श्रस्स किसी
माहिदा से यह माहिदा करे
कि में दो माह तक
काम करूंगा और एक
माह गुज़रने से पहले
तरक मुलाज़िमत करे।
ख़िदमात जमाख़िद्मतों की
ख़ान। तलाशी वरकी तलाशी हेना

#### रदीफ़ दाछ

ळेन देन दादस्तद द्स्तन्दाजी बेनाहाथ डालना दौराने तहकीकात तहकीकातका ज्माना जमादेह-गांव देहात अपने नाम की अपने दस्तखत हाथसे छिखत द्स्तावेजात नमाद्स्तावेज्की द्स्तवद्रि हाथउठाना दुफात जमा द्फअ दारुख ख़िळाफ़ा बाद्शाह या वजीर के रहने का मुकाम। कोई शक्स घोसा या दगा फ़रेब या बददयानती मालके किसीके हासिळ करने में किसी श्रल्स रजामन्द करे उसे दगा-कहते हैं देखो तारीफ़ ताजीरात हिन्द दफ्अ ( 884 )

### मानी अळ्फाज मस्तामिला मजमूओं हाजा। (३११)

| रदी           | फ़ डाङ                    | रदीफुल ज़ाय        |                           |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| डकेती         | पांच या पांचसे ज़ियादह    | ज्बान              | बोळी-गुफ्तगू              |
|               | अञ्चलास शामिल होकर        | ज़ो <b>जह</b>      | शादी की औरत               |
|               | ळूट मार करें उसे डकै-     | ज्मानए पेश्ची      | गुजरा हुआ जुमाना          |
|               | ती कहते हैं-              | ज़िना बिछ्जब       | किसी औरत के साथ           |
| इनेशन विकत्ना | वह सफूफ जो पाखानह         |                    | जबरन् जमा कर-             |
| पौडर          | में डाळा जाता है और       |                    | नेको जो चंद शरायत से      |
| 1100          | वह कुछ बद्बू को           |                    | मशरूतहै जिना बिळ्जब       |
|               | जज्ब कर छेता है           |                    | कहतेई देखो दफ्अ           |
| 0_            |                           |                    | (३७५) ताज़ीरात हिन्द      |
| रदाप          | <b>अ</b> ळराय             | ज्यां              | नुक्सान                   |
| रनिस्टर आम    | निस किताब में सब          | रदं                | ोफ़ सीन                   |
|               | रिपोर्टे छिखी नावें       | सन्। यापता         | सजा पाया हुआ              |
| रोजनामचाखास   | जिसमें कोई २ ।रिपो-       | समाञ्त             | सुनना                     |
|               | र्ट हो                    | सुपुर्वगी मुजरिमा  |                           |
| रहज्न         | <b>ळूटने वाळा डाकाडा-</b> |                    | सुपुर्द करना              |
|               | <b>छने</b> वाळा           | सज्ञायाव           | जो पहले सज़ा पाचुके हों   |
| रोवरू         | सामने आग                  | साबिका             | पहळे का                   |
| रिनस्टर       | उस किताब को कहतेहैं       | सक्म               | ग्ल्ती-ऐब-बीमारी          |
|               | जिनमें कोई हिसाव या       | सुपरिन्टेन्डेट जेळ |                           |
|               | और कोई चीज लिखी           | सर परस्त           | ख्बरगार-पर्वरिश कर्ने     |
|               | नाव                       |                    | वाला                      |
| रायन          | जारी-जिसका चछनहो          | सूदमन्द            | कामका-फायदे का            |
| रजसाय न्नाम   | बड़े २ रईस                | *****              | भरा हुआ                   |
| सुराग रसी     | पताळगाना-स्वोज पाना       | सहरू               | असान                      |
| रकसाय         | रईस                       | सुराग्रसी          | पता छगाना या सोज<br>छगाना |
| रावता         | मेळजीळ-                   | संम                | ज़हर-संखिया               |
| रिस्पान्डेन्ट | मुद्दाञ्छा-               | सिक़ी              | बद दयानती से किसी         |
| रसूख जाती     | वह द्वाव जो कोई           | · w t              | शस्य के माछ मन्कूछह       |
|               | शस्स औरों की              |                    | को छेना                   |
|               | निस्वत वा ऐतवार           | सकी बिळ्जन         | निस चोरी में नब           |
|               | अपनी जातके रसताहो         |                    | किया जावे-                |
|               | 14                        |                    |                           |

## (३१२) मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूअ हाजा।

| रर्द              | ोफ इंगिन                                                     | ज़हूर पिज़ीर               | ज़ाहिर होने वाळा-                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| शहादत             | गवाही                                                        |                            | पैदा होना                                   |
| शमूळ मिसळ         | मिसल के शामिल                                                | र्र                        | रीफ़ ऐन                                     |
| शहादत मुसिळ स     | कियाजाना<br>ळ-गवाही सिळसिळह                                  | ओहदहदार                    | नौकर मुळाजि़म-मर्त<br>बह वाळा               |
|                   | वार                                                          | अर्सा                      | ज्मानह-वक्त                                 |
| शहादत तक्रीरी     | -ज़्बानी गवाही                                               | अमळा                       | द्भत्र                                      |
| सनास्त            | पहचान                                                        | अदम हाज्री                 | न मौजूद होंना                               |
| श्रक्स मतळूवा     | बुळाया हुआ आद्मी                                             | अनवां                      | पेशानी                                      |
| रदी               | फ़ स्वाद                                                     | अदम पैरवी                  | पीछ न जाना-कोशिश                            |
| साहबे खाना        | वरबाळा-वरका माळिक                                            |                            | न करना                                      |
| सादिर             | उतरा∽जारी                                                    | अजीजान व खेशा              | न-रिश्तहदार कुनबेवाळे                       |
| सराहत             | बुद्धम खुद्धा-नाहिर                                          |                            | ना-जुर्मानइ का अद्दान                       |
| सदी               | सी बरस को कहते हैं                                           |                            | होना                                        |
| रदी               | फ़ ज्वाद                                                     | भद्छ गस्तर                 | मुन्सिफ-इन्साफ़ करने                        |
| न्दत<br>ज्रस्मदीद | सर्फ में बजोर करछेना<br>किसी अजूकी बेकार<br>हो जाने बाछी चोट | भाछी सान्दान<br>अदाङत मनाज | वाळा<br>बड़ा घराना<br>इंग्लितयारवाळी अंदा-  |
| ज़ाब्ता<br>ज़रर   | दस्तूर-कायदा<br>बदन का नुकसान                                | अ़कील                      | ढत<br>होशियार−ज्ञानी                        |
|                   | _                                                            | आढी मंत्रिलत               | बड़ा रुतबा वाळा                             |
| _                 | रीफ ता                                                       | <b>उम्मन्</b>              | आमतौर पर-सब                                 |
| तरीका             | ढंग-रविश                                                     | भाम फ़्ह्म                 | जिसको सब समझ सकें                           |
| तळ्वाना           | समन की फीस-उजरत                                              | अलानिया                    | रोबरू-साफ़ साफ़                             |
| तलब करना          | बुळाना                                                       | भाम्मा ख्छायक              | सब छोग                                      |
| तवा जाद<br>तिला   | तबीयतसे पैदाकियाहुआ                                          | भाषियत जाती                | बद्न का खतरहसे                              |
| _                 | स्रोना                                                       | _                          | महफूज रखना                                  |
|                   | ोफ ज़ा                                                       | रद                         | फ़ ग़ैन                                     |
| गृहरी             | नो कुछ मौनूद हो-दि-<br>साई देता हो                           | गुर्बापरवर<br>गोळ          | ग्रीवों का पाछने वाछा<br>रेवड़-गिरोइ-जमण्टा |

## मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूख हाजा (३१३)

| रदीफ़ फ़ा          |                                        | रदीफ़ काफ़        |                                           |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| फ़िक़ी             | गिरोह-शाख                              | कमरा              | वरका हिस्सह                               |
| <b>फ़</b> र्ज़     | जुरूर छाजिम                            | कसरत              | ज़ियादती-बहुत                             |
| <b>फ़रा</b> री     | भागने वाळा-भागा हुआ                    | कफ़ाफ़            | वज़ीफ़ा-रोज़ी                             |
| फ़रीक मुक़द्दमा    | मुद्दई व मुद्दाअंखा                    | कळन्द्रा          | उस कागृज को कहते हैं                      |
| फ़रोगुज़ाइत        | छोड़ा-भूछ चूक                          |                   | निसमें कुछ मुक्इमह                        |
| <b>फ़ै</b> ज़माब   | निससे फ़ैज जारी हो                     |                   | का और गवाहान के                           |
| फ़ोत               | मरना                                   |                   | नाम व जुर्मकी तफ़सीछ                      |
| फैसळा शुद्         | फैसला हुआ-बराबर                        |                   | बड़ी अदाछतकी आगा-                         |
|                    | हुआ                                    |                   | हीके वास्ते मिसल के                       |
| फ्वायद             | नमा फायदहकी                            |                   | साथ छिस कर भेजतेहैं।                      |
| फ़र्द करारदादनुर्भ | निस काग्ज़ में                         | (                 | (रदीफ़ गाफ़)                              |
|                    | तफ़सीळ जुर्म हो                        | गिरफ्तार          | पकड्ना                                    |
| फ़ार्म             | नमूनह                                  | गिदोंनवाह         | चारोंतरफ्-आसपास                           |
| फरदगाह             | नीचे उतरने की जगह                      | गश्त              | फिरता-चूमता                               |
| 0                  | रहने की जगह                            |                   | (रदीफ़ छाम )                              |
| फिळ्वाक़े          | असळ में-वाक़ई<br>                      | <b>छावारिस</b>    | जिसका कोई वारिस नही                       |
| र्ट                | रिफ़ काफ़                              | <b>छिबास</b>      | पहननेके कपड़े                             |
| क्स्बा             | गांव                                   | लाइन्म            | बेख्बर-जाहिळ-अन-                          |
| कुर्की जायदाय      | मालको ज्ब्त करलेना                     |                   | जान नावाकिफ                               |
| क्लमबन्दी          | तइरीर होना-छिखा जान                    | <b>छे</b> जिसहेटि | व कौंसिछ क़ानून बनाने छी                  |
| कळमबन्दी इज्ह      | ारी दूसरोंके ज़ारिएसे                  |                   | और जारी करने वाळी                         |
| ज्रिएकमीशन         | र्इनहार छिस्रानाना<br>जो ख़ास किसी अनर |                   | मन्छिस                                    |
| कानून सास          |                                        | •                 | (खींफ मीम)                                |
| •                  | के छिये जारीही                         | TI STETLET        |                                           |
|                    | जो सास किसी जग                         | मजमूञ             | इकट्ठा-जमाकियाहुआ                         |
| मुकाम              | ∫हके छिये बनाय                         |                   | दुरुस्त किया हुआ<br>गुकिया जो यकायक मरजाय |
|                    | गया हो                                 | मर्ग इतिप्        |                                           |
| कृतिक भवास्        | ना-वह शस्स निसक                        | - 4               | इाथयारवन्द-<br>ऐतवारकियागया–भर            |
|                    | जुर्म तहक़ीक़ात औ                      |                   | मवाळा                                     |
|                    | तजवीज़ के छायक है                      | t                 | .गुपाणा                                   |

## (३१४) मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूञ हाजा।

|                                |                       |                 | 41.211                        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| मस्तूरात                       | नमा मस्तूर बमानी      | मसद्दका         | तसदीक कियाहुआ-                |
|                                | छिपा हुवा व औरतें     |                 | सचाकिया हुआ                   |
| महपूज्                         | ज्मीनमें-बचावमें-हि-  | मुखनिम          | मुजरिम-इळजामवाळा              |
|                                | <b>फ़ाज़तमें</b>      |                 | जिसपर इळनाम ळगाया             |
| मिल्कियत राज                   | राजमाछिक होगा         |                 | जावे                          |
| माळखाना                        | निस वरमें माळ रखतेहैं | मसारिफ़         | जमासर्फकी-खर्ब                |
| मुक्दमातगैर                    | वह मुक्दमा या माम-    | मरीज्           | बीमार-अलील-दुःखी              |
| काबिछ दस्तन्दान                | ोि छाई निसमें पुछिस   | मुख्ताछिफ्- वि  | षेळा <b>फ़</b> कियागया-जुदार२ |
|                                | दस्तन्दाजी न करसके    | माहरीं          | आगाह-जाननेवाळे                |
| मुश्तवा छोग                    | निन पर शक यागु        | मुञ्।यना        | देखना मुढाहिजा करना           |
|                                | मान हो                | मुहाक़िक        | तहको पहुंचने वाला-            |
| मवेशी                          | गाय, बैछ, भैंस वग़ैरह |                 | तहकीक करने वाळा               |
| मक्सूद                         | इरादािकया गया-मत-     | मुस्तहसन        | नेक-अच्छा-खूब                 |
|                                | <b>ळ</b> ब            | मसावी           | बराबर                         |
| माकूछ                          | ळायक−होशियार          | मस्तूर          | सत्र कियागया छिखा             |
|                                | काफ़ी अच्छा-          |                 | हुआ                           |
| मुरत्तिब                       | बनाना-तैयार करना      | महरूम           | बेनसीब-इरामकियागया            |
| मतदायर (                       | दायर हुआ हुआ-पेश      | ममाछिक          | नमा मुल्क                     |
|                                | हुआ हुआ               | म्यूनिसिपिछेटी  | सफ़ाई का महकमा                |
| महदूद                          | इद्दियागया इंतहा-     | मुस्तिक्छ मनाजी |                               |
|                                | किया गया-             |                 | वाळा                          |
| मुमतिङ                         | वेकार-नौकरी से छूट    | मुख़बिर         | खबर करने वाळा                 |
|                                | नाना                  | मसायब           | मुसीवत की जमा-तक-             |
| माहानह या मुशा                 | इरा=तन्ख्वाइ-तीसदिन   |                 | <b>ढी</b> फ़                  |
|                                | की उनरत               | मुतळ्क          | विछा क़ैद-विछकुछ              |
| मुश्तहरा शाहर                  | न किया गया-छपाहुआ     | माल मन्द्रला    | जो एक जगह से दूसर             |
| 7727777                        | शीहरतवाळा             | •               | जगह जासक                      |
| मक्।सद्<br>मन्त्रक             | जमामक्सद्की-मतलब      | माछ ग्र मन्कूछा | एक जगह से दूसरी               |
| मन्सू <b>स</b><br>गुरुपर्वग्रह | सारिनकियाहुआ-         |                 | जगह नजा सके                   |
| ः मुतमइयन                      | तसल्छी से             | मुभय्यन         | मद्द करने बाळा                |
| मवाहीर                         | मुहरकी नमा-छाप        | मुभान           | मद्द कियागया                  |
|                                |                       |                 |                               |

## मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूअ हाजा। (३१५)

| मजमाख़िळाफ़कानून पांच आदमियों से ज़ियादा मजमे को |                                            | नशिस्त<br>नान व नफ्का<br>नोटी फ़िकेशन | बैठा, बैठक, बैठना<br>रोटी कपड़ा<br>इहितहार- |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| मसाल्हत                                          | आपस में मिछापहोना                          | नामके महाज़ी                          | नामके नीचे-मुका                             |
| मळसिक                                            | चस्पा किया गया                             | •                                     | बिछह में                                    |
| मंजर                                             | खेंचने वाळा                                | ज्मानह पेशी                           | गुज़राहुआ वक्त                              |
| मुकह्मा                                          | काबिछ इनराय वारन्ट                         | Ę                                     | दीफ़ वाव                                    |
|                                                  | से ऐसे हर जुर्म का<br>मुक्दमा मुराद है जि- | वजहतस्मियां                           | नाम रक्से जानेका<br>सबब                     |
|                                                  | सकी सज़ा फ़ांसी या                         | वसअ़त                                 | गुंजायश-फ़ैळाव                              |
|                                                  | हन्स व अबूर द्यीय                          | वाक्ञात मर्ग                          | मरने की हाछत                                |
|                                                  | शोर या छै (६) माह                          | वारन्ट                                | इंक्तियार गिरफ्तारी                         |
|                                                  | से ज़ियादह मयाद                            |                                       | या कुर्की                                   |
|                                                  | की केंद्र मुक्रेर है                       | वकील मक्बूला                          | मानाहुआ वकील                                |
| मुक्ह्मा                                         | मुक्दमा काबिल इजराय                        |                                       | क़बूछ किया हुआ                              |
|                                                  | समन से ऐसे हर जुर्म                        | वसायछ                                 | नमा वसीछा                                   |
|                                                  | का मुक्दमा मुराद है                        | वक्तन् फ़बक्तन्                       | कभी कभी                                     |
|                                                  | निसकी मयाद मुन्दर्ना                       | वजूह                                  | जमा वजह की-सबब                              |
|                                                  | बाला के ख़िलाफ़ हो                         | विसाँय                                | हक्दार-मुद्दी के माळके                      |
| मरई                                              | रिञायत रखना-                               |                                       | वारिस                                       |
|                                                  | छिहाज़ रखना                                | वक्अत                                 | इज्जत—हुमेत                                 |
| रहे                                              | ोफ़ नून।                                   | रदीफ़ हाय इव्वज़                      |                                             |
| नानवाजी                                          | नो नायज़ नहो                               | हमातन                                 | बिळकुळ-एक तरफ़                              |
| नीलाम                                            | शारअं भाम पर सब                            | •                                     | होकर                                        |
|                                                  | छोगोंकी राय पर क़ीमत                       | इंगामा                                | जब दो या दो से                              |
|                                                  | लगाना.                                     |                                       | ज़ियादा छोग किसी                            |
| निगरानी                                          | देख भाछ                                    |                                       | अमद् व रफ्त की                              |
| नामुमिकन                                         | जो नहोसके                                  |                                       | नगह छोगों की                                |
| नारुवांदा                                        | अनपदा-जाहिल-बि-                            |                                       | आसूदगी में ख़ळळ हाळें                       |
| •                                                | न पढ़ा                                     |                                       | उसको हंगामा कहते हैं                        |

#### (३१६) मानी अल्फाज मस्तामिला मजमूअ हाजा।

### फ़ेहरिस्त असमाय रक्ताय उज्जाम व वालियान मुल्क राजपूताना जिन्होंने बराह क़दरदानी द्यीदिली क़ब्ल छपने मजमूअ हाजा के ज़र पेशगी से हम्दाद फ़र्याई जिसका मौअ लिफ़ तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है।

जनाब मौळवी मुसब्बाउद्दीन साहब हाकिम अदाळतन राज कोटा.

जनाब रावराजा माघोसिंहजी साहब बहादुर रईस सीकर शेखावाटी.

जनाब महाराव उम्मेद सिंहजी साहब बहादुर वाळी कोटा-

जनाव राज साहवान हिम्मत सिंहजी साहव जागीरदार समाज इछ।कै सिरोही

जनाब महाराव केसरी सिंहजी साहब बहादुर के, सी, एस, आई वाळी रियासत सिरोही.

जनाव सिंवी जवारचंदजी साहब दीवान द्वीर सिरोही.

जनाब सिंघी समरथ मळजी साहब माइवेट सेक्रेटरी महाराव साहब बहादुर ममदूह

जनाव सिंधी पूनमचंद्जी साहव वकील द्वीर सिरोही मुतैयनारजीडेंसी मग्रवी राजपूताना.

ननाव साह सेमचंदजी साहव तहसीळदार कोह आबू इछ।कै सिरोही.

जनाब अम्मूखानी साहब नायब तहसीछदार कोह आबू ऐजन

जनाव मुन्शी होशदार खांजी साहब वकील रईस खतड़ी.

जनाब मुन्शी छोटे छाळजी साहब वकीछ राज अछवर मु .यना एजेंटी राजस्थान.

ननाव मुन्त्री श्रेख़ रहीमबख्दा व जवाहरमळ साहब मुळाजिम ठिकाना आवंद मेवाड

ननाव मुंशी काजी मुहम्मद नियाज् असी साहब हनकाउरुमसदीकी इंगालिश सेके-टरी दीवान राज जैसस्मेर.

जनाव व्यास सूरजकर्ण की साहब ख़ळफ़ व्यास धनरूप की साहब साबिक भीर-मुंशी रज़ीढेंसी राजस्थान रियासत जैसळमेर

जनाब व्यास शंकर छाछजी साहब सुपिन्टेन्डेन्ट सीर्रेश्तह ताछीम रियासत नैसळमेर

जनाब पंना रावतमळजी साहब ख़ळफ़ सेट जोरावर मळ सद्दमळजी साहब रियासत जैसळमेर

ननाव मुन्त्री गुळाम मुहम्मदनी साहव सर्रिश्तहदार फीनदारी अदाळत रियासत नेसळमेर

### मानी अल्फ़ाज़ मस्तामिला मजम्अ हाजा। (३१७)

जनाब महता रव छाछजी साहब सिर्देश्तहदार अदाछत दीवानी राज जैसछमेर जनाब महता संगतसिंह जी साहब जैसछमेर जनाब व्यास हिम्मतराम वल्द छछमन दासजी साहब रियासत्जैसछमेर

### कृतप् तारीख़ अज़ नतीजए फ़िक्त हाफ़िज़ मुंझी अहमद हसन साहब मुदर्शिस मदसेह देशी कोह आबू राजपूतान!

यह कानून है कि दस्त्रुक्ष अमलनज्ममुमालिक है। जो पूछे ईस्वी साले श्रूम इसका तो यह कहरो. ज्वाबित फ़ौनदारी हैं कि यह खूबीका बन्ना है। मुबारक हिजरी सन् तेरासे तेरह साल तथा है॥ तमाम शुद्द.

## अक्ष्यद्रष्ट्य. विक्रय्यपुस्तकें-धर्मशास्त्रग्रन्थाः।

| नाम. की.                            | इ. भी.       | नाम.                      | की. रु. आ.                              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| मनुस्पृति सटीक-कुक्ष्कभदृकृत        |              | विवादचिन्तामणि            | <b>१−</b> ೪                             |
| संस्कृतटीकासाहित जिल्द्वंधी-        | <b>1</b> —0  | <b>सौरनिर्णयस</b> टीक     | 0-8                                     |
| मनुस्मृति सान्वय भाषाटीका           |              | क्षौरनिर्णय मूळ           |                                         |
| ग्हेन                               |              | तिथिनिर्णय                |                                         |
| तथा एक                              |              | <b>प्रायश्चितेंदुशेखर</b> | ०-१०                                    |
| वतराजअतिउत्तमाटिपणीसहितजि-          |              | धर्मराजका छेखा            | 0-6                                     |
| स्में वर्षभरकी सवातिथियों के वत     |              | आशोचनिर्णय.               | ∘−₹                                     |
| रुवापनिर्णयकथाहैं · · ·             |              | भवाब्धिसेतु भा            | षाटीकासहित ०-१२                         |
| व्रतराजिटपणीसहित रफ् …              |              | वर्णविवेकचंद्रिका.        | ٠٠٠ ٠٠٠ ٥-٦                             |
| निर्णयामृत ( अनेक प्राचीन प्रंथीसे  |              | स्मृत्यर्थसागर माध्य      | ।संपदाया धर्म                           |
| गुद्ध हुवाहै )                      | ११३          | शास्त्र वैष्णवोंको        | परमोपयोगी १-४                           |
| याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षरा पं      |              | शुद्धिविवेक (सूतके        | ोंसे शुद्धिका                           |
| मिहिरचंद कृत पद,योजना, भावा         |              | निर्णय )                  | 0-6                                     |
| और तात्पर्यार्थ टिप्पणी तथा भा      |              | •                         | ०−१•                                    |
| टीकासहित                            |              | शांतिसार (सब मका          | रकी शान्तिहैं) १-४                      |
| निर्णयसिन्धु टिप्पणीसहित अत्यु-     |              | गंगास्थित्यनिर्णय भ       | ाषाटीका ०−२                             |
| त्तम ग्लेज ३ ६० तथा रफ्काग          |              | आचारार्क                  | ०-१३                                    |
| अष्टादंशस्मृति उत्तम शुद्ध मोट      |              |                           | ٥ १३                                    |
| अक्षर                               |              | श्राद्धविवेक ( इसम्       | र्गं सब श्राद्धोंकी                     |
| विवादार्णवसेतु (धर्मशास्त्र व न्यार |              |                           | 0-93                                    |
| राजनीति )                           |              |                           | 0-8                                     |
| बृहत्पाराञ्चरीस्मृति ( धर्मशास्त्र  | ) १-0        | `.                        | षाटीका ०-४                              |
| पाराशरीस्मृतिका उत्तरखंड            | . 0-6        |                           | भाषा(उदाहरणों                           |
| प्रपंचसारविवेक (इस जन्ममें मनु      | 9-0          |                           | न धर्ममण्डन ) ०८                        |
| ष्यका अवश्य कर्तव्य कर्म )          | , ,-o        | मातृकाविळास (             | अकारसे छेकर                             |
| द्यानन्दतिमिरभास्कर भाषाटीव         | "।<br>इन्हरू | सर्वे अक्षर मा            | त्रोंका अर्थ और                         |
| पं • ज्वालामसाद्जीकृत (दयान<br>———  |              |                           |                                         |
| स्पदन                               | 40           | 14.14 14.00               | 111111111111111111111111111111111111111 |

| न | H | ٠. |
|---|---|----|
| - |   |    |

की. इ. मा.

की. रु. आ. नाम.

अनक प्रकारके वाणीमय सर्व मंत्रशास्त्र,व्याकरणशास्त्र, संगीत शास्त्र नीति शास्त्र,राजनीतिशास्त्र धनुर्वेदशास्त्र, युद्धवर्णन आदि अनेक २ शास्त्रोंका स्वरूप वर्णित है) श्राद्धमकाश (सब श्राद्धींकी पद्धति याँ हैं ) ... ... ३-० शांतिमकाश (समंत्रक अनेक मका रकी शांतिपद्धतियाँ एकत्रितहैं) १-४

परिश्रम पड़ता है इसका वजनभी पका १० सेरहै सुन्दर विलायती कपड़ेकी जिल्द बँधी है कागज चिकना नंबर १ ... तथा उक्त समस्त अछंकारोंसमेत. ∠नं० २ ... १०-० शुकसागर मध्यम अक्षर छाछाशा-ळियामकृत उपरोक्त... तथा रफ उपरोक्त शुकसागर--उपरोक्त समस्त अछं-संमत छोटा ग्लेज ५-० " तथा रफ ४--०

पुराणइतिहास-भाषा. वार्गाकीय रामायण भाषा-इसकी

भाषामूळपुस्तकके मत्येक श्लोकसे

मिलाकर बनाई गई है और श्लोकार्थ

जाननेके छिये पत्येक सर्गके श्लोकां

कभी डाले गये हैं पुस्तक बड़ीहोने

के कारण दो जिल्दोंमें बांधीगई है

कि जिसके पढ़नेमें नेत्रोंको बहुत कम

शुकसागर-अर्थात्

और दोनोंमें सुन्दर विलायतीकपड़ा और सोनेके अक्षर छगे हुयेहैं १०-० भाषाभागवत ळाळा शाळियामजीकृत्, इस पुस्त ककी भाषा ऐसीसरल मनोरंजन बनाई गई है कि जिसको छोटेबड़े सब भली भाँति समझ सक्तेहैं जगह २ पर दोहा, कवित्त, सवैया, भजनादि भी डाळे गये हैं शंका समाधानभी डाचित शीतिसे किया गयाहै और उपयोगी द्धान्तभी स्थलानुकूल . डाले गये हैं अक्षरभी इतना बड़ा है

श्रीमह।भ।रतसृटीक अतिउत्तम बढे अक्षर का मजबूत कागज गणपत कु०छापेका अनुक्रमणिका सहित ६०-० कल्किपुराण भाषाटीका समेत २-० पद्मपुराण सम्पूर्ण ५५००० ग्रंथ बहुतपुस्तकोंके द्वारा शुद्ध होकर छपा तयार है ... हरिवंशपुराण सटीक · · · " भाषाटींका समेत ... " केवळ भाषावात्तिकजित्दबँघा ५--० श्रीवाल्मीकीरामायण संदरकांड मूळ बडाअक्षर अध्यात्मरामायणसटीक चिकना ... ३--० कागज उथा रफ् कागन २-८ अध्यात्मरामायण भाषाटीकासाहित ४--० अध्यात्मरामायण मूछ (गुटका) अत्युत्तमहे १--४ करनेको .पाठ

| नाम.                                           | की. रु. आ.    | नाम.                                   | की. इ. था.                      |  |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|
| अध्यातमरामायण-केवळभाषार्                       | <b>युन्दर</b> | गवतके सब =                             | गरित्र जन्माद्य <del>स</del> ्य |  |
| निल्द्बँधी · · ·                               | ۰۰۰ ۶۰        | इस श्लोकमॅ                             | ) १-८                           |  |
| श्रीमद्भागवत श्रीधरीटीका                       |               | श्रीमद्भागवत-आन                        |                                 |  |
| टिप्पणी सह ग्लेज कागज                          | ٠ ٩٥٠         | त्मक भाषानुवा                          | द समेत श्रीमहा                  |  |
| तथारफ् · · · ·                                 | ९0            | राजां रघर                              | ाजींसहदेवजुकृत १५-०             |  |
| भारतसार संस्कृत                                | 2-2           |                                        | हा [२४०००] ६-०                  |  |
| श्रीमद्भागवतसचूर्णिका मोटे                     | अक्षर         | शिवपुराण बड़ा                          | -                               |  |
| ं उत्तम कागजकी (सप्तार                         | इबॉचनेमें     |                                        | तम पं० ज्वाळा                   |  |
| परमोपयोगी )                                    | L-o           | •                                      | गादित १५•                       |  |
| श्रीमद्भागवत भाषाटीका माह                      |               | शिवपुराण केवल                          | •                               |  |
| और शंका समाधान सह अल्                          | -             | _                                      |                                 |  |
| जिसमें कथाके सिवाय ५००                         |               |                                        | पूर्ण चारोंखंड ७-८              |  |
| तहैं (नईछि।)                                   |               | मक्षपपत्तपुराण र<br>महावैवर्त्तपुराणका |                                 |  |
| श्रीमद्भागवत-सुबोधिनीटीका                      |               | •                                      | नकातलङ, गण-<br>झखण्ड ४-०        |  |
| पढने वालों व सप्ताह ब                          |               |                                        | कृष्णसण्ड ३-०                   |  |
| वालोंको परमोपयोगी है                           |               | श्रीमद्देवीभागवत-                      |                                 |  |
| श्रीमद्भागवत(मूळ-गुटका ) रे                    |               |                                        | ) <u>9</u> 0                    |  |
| जिल्द बँघी नित्यपाठकर                          |               | ·                                      |                                 |  |
| अति <sub>.</sub> उत्तम <b>है</b>               |               |                                        |                                 |  |
| भागवत द्शमस्कन्ध भाषा                          |               |                                        | १२-०                            |  |
| दृष्टान्त सह · · · · ·                         |               | मार्कण्डेयपुराण सः                     | शिती शान्तनवी-                  |  |
| श्रमिद्धागवताचपचव्याख्याश                      |               |                                        | ··· 40                          |  |
| जन्मायस्य श्लोकके से। अ                        |               | 1 1 11 16 11 20 1 11 16                |                                 |  |
| भागवतळीळाकल्पद्रुम (श्रीम                      | •             |                                        | न्य सहित सम्पूर्ण ४-०           |  |
| संपूर्ण पुस्तकोंका '                           |               |                                        | । टिकट भेजकर                    |  |
| मँगालीजिये                                     |               |                                        |                                 |  |
| पुस्तकोंके मिलनेका ठिकाना—खेमराज श्रीकृष्णदास, |               |                                        |                                 |  |

KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS SHRIVENKATESHWAR STEAM PRESS BOMBAY.

"श्रीवेङ्करेश्वर" स्टीम् पेस, खेतवाडी-चंबई.